#### सस्ता साहित्य मंडल : उनसटवां यंय

# रोटीका सवाल

[ प्रिंस क्रोपाटकिनकी 'Conquest of Bread' का अनुवाद ]

संशोधित संस्करण

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

मार्तेग्ड डपाध्याय, मंत्री, সকাহাক सस्ता साहित्य मंडल, नहें दिली

संस्करण

१९३२ : २००० जून

अगस्त १९३७ : १०००

१९४०: १००० जून

जनवरी १९४३:४०००

मृत्य

सवा रूपया

सुद्रक श्रीनाथदास अग्रवाल टाइम-टेबुल प्रेस, बनारस

## विषय-सूची

| भूमिका                             | <b>प्रारंभ</b> में |
|------------------------------------|--------------------|
| १. हमारा धन                        | \$                 |
| २. सबका सुख                        | 18                 |
| ६ अराजक साम्यवाद                   | — २६               |
| ४. निस्संपत्तीकरण                  | <b></b> ₹७         |
| ५. भोजन                            | <b>4</b> 9         |
| ६. मकान                            | — ৩৭               |
| ७. कपढ़े                           | - 81               |
| ८. उपाय                            | ९५                 |
| ९. विलास-सामग्रीकी भावप्यकता       | 80 f               |
| १०. मन-चाहा काम                    | ३ २३               |
| ११ मापसी समझौता                    | 933                |
| १२. आपत्तियां                      | — ३५२              |
| १३. समप्टिवादियोंकी वेतनन्ध्यवस्था | 308                |
| १४. उपभोग और उत्पादन               | 3 9 8              |
| १५. श्रम-विभाग                     | 8 o 8              |
| १६. उद्योग-धंधींका फैलाव           | २०९                |
| १७. कृषि                           | २२२                |

### भूमिका

साम्यवाद और सभी प्रकारके समाजवादपर जो बहुतसे आक्षेप किये जाते हैं उनमेंसे एक यह है कि यह कल्पना इतनी प्ररानी है, फिर भी अभीवक कहीं कार्य-रूप नहीं प्राप्त कर सकी। प्राचीन यूनानके तस्व-वेत्ताओंने आदर्श राज्यकी योजनाएं बनायों। उसके बाद आरंभिक कालके ईसाइयोंने साम्यवादी समूह स्थापित किये। इसके कई सौ साल बाद जब यूरोपमें धर्म-सुधार आंदोलन आरंभ हुआ तो बड़े बड़े साम्यवादी आतृ-मंडल बन गये। फिर इंगलेंड और फ्रांसकी महान राज्य-क्रांतियोंके समय इन्हों आदर्शोंका पुनरुद्धार हुआ। अंतमें सन् १८४८ ई०में फ्रांसमें फिर जो राज्य-क्रांति हुई उसके प्रेरक भी बहुत-कुछ समाजवादी आदर्श ही थे।पर आलोचक कहते हैं — "फिर भी तुम्हारी योजनाओंके कार्य-रूप पानेकी दिखी अभी कितनी दूर है ? वया इससे तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हारे मानव-स्वमाव और उसकी आवश्यकताओंके समझनेमें कोई मौलिक शुटि है ?"

पहली निगाहमें तो यह एतराज बहुत वजनदार माल्झ होता है। किंतु मानव-इतिहासपर थोड़ा गहराईमें उतरकर विचार करनेसे इसमें कुछ दम नहीं दिखाई देता। पहले तो हम देखते हैं कि करोड़ों मनुष्योंने अपनी ग्राम-पंचायतोंमें समाजवादके एक प्रधान तस्त्रको कई सौ सालतक बनाये रक्खा। उसका रूप यह था कि उत्पादनका मुख्य साधन जमीन सबकी सम्मिलित संपत्ति मानी जाती थी और मिन्न-भिन्न कुटुंचोंकी अम-शिक्तके अनुसार उनमें बांट दी जाती थी। हम यह भी देखते हैं कि पश्चिमी यूरोपमें भूमिके सार्वजनिक स्वामित्वका नाश किसी भीतरी दोपसे नहीं हुआ, विक्त बाहरी कारणसे—राज्यके सरदारों और मध्यम श्रेणीवालोंको जमीनका इजारा दे देनेसे हुआ। हमें यह भी माल्झ होता है कि मध्यकालीन नगर अपने यहां लगातार कई शताविद्योंतक उत्पादन और व्यापारका एक प्रकारका समाजवादी संगठन बनाये रहे; और यही वह काल था जिसमें विद्या-कला, शिल्प, उद्योग सबकी उन्नति तीन्न गतिसे हुई। इन साम्यवादी संघांका हास मुख्यतः इसी दोषसे हुआ कि

लोगोंमें शहर और गांव, किसान और नागरिकको मिला देनेकी योग्यता नहीं थी, जिससे वे मिलकर सेनावादी राज्योंकी वृद्धिका सामना कर सकते। इन राज्योंने ही उन स्वाधीन नगरोंका नाश किया।

इस दृष्टिसे देखनेपर मानव-दृतिहासमें साम्यवादके विरुद्ध दृष्ठील नहीं मिलती, बल्कि यह दिखाई देता है कि किसी-न-किसी प्रकारका साम्यवादी संगठन स्थापित करनेका प्रयत्न बराबर होता रहा और इन प्रयत्नोंको जहां-तहां थोड़ी-बहुत सफलता भी मिलती रही। इससे हम अधिक-से-अधिक यही नतीजा निकाल सकते हैं कि मजुष्य-जातिको अभीतक साम्यवादी सिद्धांतोके आधारपर कृपिका द्वतगितसे बढ़ते हुए उद्योग-धंधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारके साथ मेल बैटा देनेकी विधि मालूम नहीं हो पायी है। व्यापार इसमें विशेष रूपसे बाधक होता दिखाई देता है, क्योंकि अब दूर-देशोके साथ किये जानेवाले और निर्यातके व्यापारसे केवल व्यक्ति ही करोड़पती नहीं बनते बल्कि समूचा राष्ट्र उन देशोंको चुस कर मोटे होते हैं जो औद्योगिक उन्नतिमें पिछड़े हुए हैं।

यह अवस्था अठारहवीं सदीके अंतसे आरंभ हुई। पर इसका पूरा विकास हुआ नेपोळियनकी छड़ाइयां खतम हो जानेपर उन्नीसवीं सदीमें ही। आधुनिक साम्यवादको इस बातका ध्यान रखना ही पडता है।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि फ्रांसकी क्रांतिका राजनैतिक महत्त्व तो या ही, साथ ही सन् १७९३ और १७९४ में वह फ्रांसकी जनताका समाजवादसे कमोबेश मिलती-जलती तीन भिन्न-भिन्न दिशाओं में आगे बढ़नेका यत भी था। पहला यत तो था धनके समान बटवारे का। इसके लिए क्रमशः बढ़नेवाले आय-कर और उत्तराधिकार-कर लगाये गये, जमीन को किसानों थोड़ी-थोड़ी बांट देनेके लिए उसकी जब्ती की गयी, और केवल धनिकोंपर भारी-भारी युद्ध-कर लगाये गये। दूसरा था जीवनके लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तुओं के विषयमें एक तरहके म्युनिसिपल साम्यवादकी स्थापनाका । म्युनिसिपलिटियां ऐसी चीजोंको खरीद लेतीं और लागतके दामपर लोगोंके हाथ वेच देतीं। तीसरा यत्न था सब पदार्थोंके वाजिब भाव नियत कर देनेकी विस्तृत देशन्यापी न्यवस्था. जिसमें उत्पत्तिकी असली लागत और व्यापारके उचित नफेका ध्यान रखा जाता था। क्रांतिकारी राष्ट्रसभा (नैशनल कंवेंशन) ने इस योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए वड़ी कोशिश की, और अपना काम करीव-करीव पुरा कर चुकी थी जब प्रतिक्रिया प्रवल हो उठी।

इसी असाधारण महस्ववाछे आंदोलनके वीच, जिसका उचित रूपसे अध्ययन अवतक नहीं किया गया, आधुनिक साम्यवादका जन्म हुआ। लीओंमें लांज (L'Ange)ने फूरिये-मत चलाया, और वोनारोती, वावफ (Babuf) और उनके साथियोंने सत्तावादी साम्यवादका प्रवर्तन किया। उस महान राज्य-क्रांतिके वाद कुछ ही दिनोंमें आधुनिक समाजवादके सिद्धांतोंके तीन महान जन्म-दाता—फूरिये (Fourier), सेंट साइमन और रावर्ट ओवेन तथा गाडविन प्रकट हुए। और वोनारोती तथा वावफसे आरंभ होनेवाली गुप्त समाजवादी समितियोंने अगले पचास वरसोंके लिए उग्र सत्तावादी समाजवादपर अपनी छाप लगा दी।

इसिलए सच तो यह है कि आधुनिक साम्यवाद अभी सौ वर्षका भी नहीं हो पाया है, और इस सौ सालमेंसे आधे समयतक तो इसके विकासमें केवल वो राष्ट्र—िवटेन और फूांस ही भाग लेते रहे, क्योंकि यही दोनों उद्योग-धंधोंमें सबसे आगे थे। साथ ही ये दोनों देश नेपो-लियनके पंद्रह वर्षके युद्धोंसे बुरी तरह तवाह हो रहे थे और पूर्वसे आनेवाली यूरोपियन प्रतिक्रियाकी बाढ़में फंस रहे थे।

वस्तुतः, जब फ्रांसमें १८३० की क्रांतिने और ह्ंगलैंडमें १८३०-३२ के सुधार-आंदोलनने इस भयंकर प्रतिक्रियाको पीछे ढकेलना शुरू किया तभी, १८४८ की फ्रेंच क्रांतिके कुछ बरस पहले, साम्यवादपर बहस-विचार होना संभव हुआ। उन्हीं वर्षोंमें फूरिये, सेंट साइमन और राबर्ट ओवेनके अनुया-िययोंने अपने नेताओंके आदशोंको निश्चित सिद्धांतोंका रूप दियाऔर तभी आजकल पाये जानेवाले विविध साम्यवादी मतोंकी न्याख्याएं हुई।

विटेनमें राबर्ट ओवेन और उनके अनुयायियोंने ऐसे समाजवादी ग्राम बसानेकी योजनाएं बनायीं जिनमें खेती भी हो और उद्योग-धंधे भी चलते रहें। बड़े-बड़े सहयोग-संघ स्थापित किये गये जिसमें उनके मुनाफेसे और भी समाजवादी बस्तियां वसायी जायं। 'ग्रेट कंसालिडेटेड ट्रेड यूनियन' (संयुक्त श्रमिक-महासंघ ) स्थापित किया गया। उसीसे आगे चलकर आजकलके मजदूर दलों और इंटरनेशनल वर्किंग-मेंस एसोसिएशन ( अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ ) दोनोंकी उत्पत्ति हुई।

फ्रांसमें फ्रायिके अनुयायी कांसिदेगं (Consederant) ने अपनी
प्रसिद्ध विज्ञासि प्रकाशित की। उसमें बढ़ी सुंदरतासे पूंजीवादकी वृद्धिकी
वह सारी सेद्धांतिक विवेचना दी गयी हैं जो आजकल 'वैज्ञानिक साम्यवाद'के नामसे प्रसिद्ध है। प्रूदों (Proudhon) ने अपने राज्यके
हस्तक्षेपसे रिहत अराजकवाद और अन्योन्याश्रय-वादकी कल्पनाकी
व्याख्या की। लुई ब्लांकने अपनी "आरगेनाह्जेशन आव लेवर"
(श्रमिक संगठन) नामक योजना प्रकाशित की, जो बादमें लासेलका
कार्यक्रम ही वन गयी। फ्रांसमें वीदालने और जर्मनीमें लोगेल्स न्टाइनने
क्रमशः १८४६ और १८४७ में दो महत्त्वपूर्ण प्रथ प्रकाशित किये और
उसमें कांसिदेशंके सिद्धांतोंको और भी विकसित किया। अतमें वीदालने
और विशेषकर पेकरने समष्टिवाद (Collectivism) प्रणालीको व्योरेवार रूप दिया। वीदालकी इच्ला थी कि १८४८ की राष्ट्रसभा उस
प्रणालीको कान्नके रूपमें स्वीकार करले।

जो हो उस समयकी साम्यवादी योजनाओं में एक सामान्य विशेषता थी जिसे ध्यानमें रखना होगा। उन्नीसनीं शताब्दीके प्रारंभमें साम्यवाद के जिन तीन महान प्रवर्तकोंने छेख या ग्रंथ छिखे वे, जिस सुंदर भविष्य की वह आशा दिखाता था उसकी कल्पनासे, इतने हर्प-विद्वल हो गये थे कि उसे नथा इल्हाम समझने और अपनेको एक नये धर्मका प्रवर्तक मानने छगे। साम्यवादने धर्मका पद प्राप्त कर लिया और नये धर्म-संघके अध्यक्ष-रूपमें वे उसकी गतिका नियमन करने छगे। इसके सिवा उन्होंने ऐसे समय छिखा जब फ्रांसमें क्रांतिके वाद प्रतिक्रियाका दौरदौरा था और क्रांतिकी सफलताकी अपेक्षा विफलता ही उन्हें अधिक दिखाई दे रही थी, अतः उनके मनमें साधारण जनतापर विश्वास न रह गया था और जिन परिवर्तनींको वे आवश्यक मानते थे उनके छिए उन्होंने जनतासे कोई

अपील न की । उनका विश्वास था कि कोई साम्यवादी नेपोलियन, कोई महान शासक ही उनके विचारोंको कार्य-रूप दे सकेगा । वह इस नये ईश्वरादेशको समझेगा । जब वह उनके सामृहिक आवासों ( Phalansteries ) को सफलतापूर्वक चलते देखेगा तो उसे विश्वास हो जायगा कि नवीन ज्ञान कल्याणकारी है, और अपनी शक्तिसे मनुष्य-जातिको सुख-समृद्धि प्राप्त करानेवाली क्रांतिको शांति-पूर्वक कर डालेगा । सैनिक-विभूति या लोकोत्तर रण-पंडित नेपोलियन कुछ ही पहले यूरोपपर राज्य कर चुका था। फिर ऐसे सामाजिक-विभूतिकी कल्पना भी क्यों न की जाती जो सारे यूरोपका नेता वनकर नयी वाइविलको वास्तविक जीवनमें कार्यान्वत करदे ? इस विश्वासकी जड़ बहुत गहरी थी और उसने बहुत समयतक साम्यवादका रास्ता रोक रखा । उसके अवशेप तो हममें अव भी पाये जाते हैं।

१८४०-४८के बीच जब सब लोगोंको माल्स होने लगा कि क्रांति समीप ही है और जब श्रिमक दलवाले अपने मोचींपर साम्यवादी झंडे उड़ाने लगे, तब कहीं साम्यवादी योजनाएं बनानेवालोंके दिलोंमें जनताका विश्वास फिरसे पैदा होने लगा। एक ओर तो उन्हें प्रजासत्ताक लोकतंत्रमें विश्वास होने लगा, और दूसरी ओर श्रमजीवियोंके विना किसी द्वावके अपने-आप अपना संगठन कर लेनेकी शक्तिमें।

पर इसके बाद फरवरी १८४८ ई० की क्रांति आयी। मध्यमवर्गका प्रजातंत्र स्थापित हुआ और उसके साथ उनकी भग्न आशाएं भी लौटों। प्रजातंत्र की घोषणाके चार ही महीने बाद मजदूरोंका विद्रोह हुआ, और वह भारी रक्तपातके बाद कुचल दिया गया। उसके बाद मजदूरोंका कल्लेआम हुआ, बहुतसे लोगोंको देश-निकाला मिला, और अंतमें नेपोलियनका भतीजा लुई नेपोलियन छल-बलसे फ्रांसका सम्राट वन बैटा। साम्यवादियोंका भीषण दमन हुआ और वे इस तरह कुचल दिये गये कि दस-पंद्रह वरसके लिए साम्यवादका नाम-निशानतक मिट गया। उसका साहित्य इस तरह लुप्त हो गया कि १८४८ के पहले जो नाम सबकी जवानपर रहते थे उन्हें लोग एकबारगी भूल गये। प्रचलित साम्यवादी

विचारोंको ऐसी गहरी कब दे दी गयी कि घादमें जब हमारी पीदीमें वे प्रकट हुए तो नयी खोज-जैसे माल्द्रम हुए।

परंतु १८६६ के लगभग जब नवीन जागृति हुई और साम्यवाद तथा समिष्टिवाद फिर मैदानमें आये तो मालूम हुआ कि इन दोनोंके साधनोंके विषयमें बड़ा विचार-परिवर्तन हो गया है। राजनीतिक लोकतंत्रवादपरसे तो लोगोंका विश्वास उठता जाता था, और जब लंदनमें १८६२ और १८६४ में पेरिसके मजदूरों और ब्रिटिश-ट्रेड-यूनियन वालों तथा राबर्ट ओवेनके अनुयायियोंका सम्मेलन हुआ तो जिस मूल-सिद्धांतपर वे एकमत हुए वह यह था कि "श्रमिकोंको अपना उद्धार स्वयं करना होगा।" वे इस बातपर भी एकमत हो गये कि मजदूर-संघोंको खुद उत्पत्तिके-साधनोंपर कब्जा और उत्पादनका प्रबंध करना होगा। इस प्रकार फ्रियेके अनु-यायियों और अन्योन्याश्रय-वादियोंकी संघकी फ्रेंच कल्पना राबर्ट ओवेन की 'दि ग्रेट कंसोलिडेटेड ट्रेड्स यूनियन'की, जो अब बदकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ बन गया है, कल्पनासे मिल गयी।

साम्यवादका यह नव-जागरण भी कुछ ही साल टिका। शीघ्र ही १८७०-७१का जर्मन-फ्रांस युद्ध छिद् गया और पेरिस-कम्यूनका विष्ठव हुआ। इससे फ्रांसमें साम्यवादकी भवाध वृद्धि फिर असंमव हो गयी। पर उघर तो जर्मनीने १८४८ के फ्रांसीसी साम्यवादियोंका साम्यवाद, अर्थात् कांसिदेशं और छुई ब्लांकके सिद्धांत तथा पेकरके समष्टिवादके विचार अपने जर्मन गुरुओं मार्क्स और एंजेव्ससे ग्रहणं किये, और इघर फ्रांस एक कदम और आगे बदा।

मार्च १८७१ में पेरिसने यह घोषणा कर दी कि वह अब फ्रांसके पिछड़नेवाले भागोंके लिए न ठहरेगा, और अपनी 'म्युनिसिपल सीमामें ही अपने साम्यवादी विचारोंको कार्यान्वित करेगा।

वह आंदोलन इतने थोड़े दिन टिका कि उससे कोई पक्का नतीजा ने निकला। वह स्थानीय स्वतंत्रताका समर्थक मात्र बना रहा। वह कम्यून अथवा प्रदेशोंकी आंतरिक शासनमें पूर्ण स्वतंत्रताका दावा भर करके रह गया। पर पहले 'इन्टरनेशनल' (साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन ) के श्रिमकोंने उसके ऐतिहासिक महत्त्वको समझ लिया । उन्होंने समझ लिया कि स्वतंत्र कम्यून (स्थानीय सरकार) ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा आगे चलकर आधुनिक साम्यवादके विचार कार्यान्वित हो सकेंगे । यह जरूरी नहीं समझा गया कि १८४८ से पहले इंगलेंड और फ्रांसमें उद्योग और कृषि कार्य करनेवाले जिन स्वतंत्र पंचायती आमोंकी इतनी चर्चा थी वे छोटे-छोटे सामृहिक आवास या २००० आदिमयोंके समुदाय ही हों। वे तो पेरिस जैसे महानगर या छोटे-छोटे प्रदेश होने चाहियें। कहीं-कहीं यही स्वतंत्र नगर या प्रदेश मिलकर राष्ट्र वन जायंगे और यह आवश्यक नहीं कि वे राष्ट्र आजकलकी राष्ट्रीय सीमाओंके भीतर ही रहें ( जैसे कि सिक चंदरगाहळ या हांस-नगर थे )। इसके साथ-साथ रेल, वंदरगाह आदि अंतप्रीदेशिक कार्यों के लिए श्रिमकोंके वड़े-बड़े संगठन खड़े हो जायंगे।

कुछ-कुछ इसी प्रकारके विचार १८७१ के वाद विचारशील श्रमिकों के दिमागमें घूमने लगे, विशेषकर लैटिन-भाषी देशों—फ्रांस, रपेन, इटली आदिमें। उन लोगोंने सोचांकि राज्य सारी औद्योगिक संपत्तिपर कब्जा करें और वही कृषि और उद्योगका अपनी ओरसे प्रबंध करें, इसकी अपेक्षा तो इस तरहके किसी संगठनसे ही साम्यवाद अधिक सरलतासे कार्यान्वित हो सकेगा। उसकी सारी तफसीलें उन सिद्धांतोंके अनुसार जीवन व्यतीत करनेपर अनुभवसे अपने आप तै हो जायंगी।

यही वे विचार हैं जिन्हें न्यून(धिक निश्चित रूपमें मैंने इस पुस्तकमें प्रकट करनेका यस किया है।

इस पुस्तकको लिखे कितने ही वर्ष बीत चुके हैं। उनका सिंहावलोकन करनेपर में अंतःकरण-पूर्वक कह सकता हूं कि इसके मुख्य विचार सही थे। राज्य-संचालित समाजवाद (State-Socialism)की सचमुच काफी प्रगति हुई है। राज्यकी रेलें, राज्यके बैंक और राज्यका नशीली चीजोंका व्यवसाय यत्र-तत्र स्थापित हो गये हैं। किंतु इस दिशामें बढ़ाया जानेवाले हरएक कदमसे, चाहे उससे वस्तु-विशेष सस्ती हो गयी हो, मजदूरोंके अपने उद्धारके मार्गमें नयी बाधा उपस्थित हुए बिना नहीं रही। यही कारण \* हंगलैंड के कुछ वंदरगह निहमका परिचय पृष्ठ १३४ के फुटनोट में देखिए।

है कि आज मजदूरोंमें, खासकर पश्चिमी यूरोपमें, यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि रेलवे-जैसी विशाल राष्ट्रीय संपत्तिका संचालन भी राज्यकी ' अपेक्षा रेलवे मजदूरोंके संयुक्त संघ द्वारा अच्छा हो सकता है।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका-मरमें ऐसे असंख्य उद्योग हुए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य एक तरफ तो यह है कि उत्पत्तिकें बड़े-बड़े विभाग खुद मजदूरोंके हाथोंमें आ जायं, और दूसरी ओर यह कि नगर-वासियोंके हितके जितने कार्य नगर द्वारा किये जाते हैं उनका क्षेत्र सदा अधिकाधिक विस्तीर्ण होता चला जाय। अभिक-संघवाद, जिसकी यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि भिन्न-भिन्न न्यवसायोंका संगठन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि-कोणसे किया जाय, और वे केवल मजदूरोंकी दशा सुधारनेके साधन ही न बनाये जार्य बल्कि उन्हें ऐसे संगठनका रूप दिया जाय जो समय आनेपर उत्पत्तिका प्रबंध भी अपने हाथोंमें ले सके; दूसरे उत्पत्ति और वितरणमें तथा उद्योग और कृषिमें भी सहयोगकी स्थापना और आजमाइशी बितरणमें तथा उद्योग और कृषिमें भी सहयोगकी स्थापना और आजमाइशी बितरणमें तथा उद्योग और कृषिमें भी सहयोगकी स्थापना और तथा जाय निर्म वीसरा म्युनिसिपल या नागरिक समाजवादका विविधता-भरा मैदान— इधर कुछ बरसोंसे इन्हीं तीन दिशाओंमें रचनात्मक शक्तिका अधिक-से-अधिक विकास हुआ है।

अवश्य ही इनमेंसे कोई भी किसी अंशमें साम्यवाद या समाज-वादका भी स्थान नहीं छे सकता। साम्यवाद और समाजवाद दोनोंका अर्थ ही है उत्पत्तिके साधनोंपर सिम्मिलित अधिकार। कितु इन प्रयत्नोंको हमें ऐसे परीक्षण, ऐसे प्रयोग समझना होगा जिनसे मनुष्यकी विचार-शक्ति साम्यवादी समाजके कुछ न्यावहारिक रूपोंकी कल्पना करनेको तैयार होती है। इन सब आंशिक प्रयोगोंका एक-न-एक दिन सम्य राष्ट्रोंमें से किसीकी रचनात्मक बुद्धिहारा समन्वय होकर रहेगा। किंतु जिन ईंटोंसे यह विशाल भवन निर्माण होगा उसके, बिक्क उसके कुछ कमरोंके भी नमूने मनुष्यकी रचनात्मक बुद्धिके विपुक्त प्रयाससे तैयार हो रहे हैं। बाहुटन (इंगलेंड)

—क्रोपाटकिन

## रोटी का सवाल

: १ :

#### हमारा धन

8

एक समय था जय मनुष्य पत्थरके भहे भीजार बनाता था और शिकारपर गुज़र किया करता था। शिकार कभी मिलता, कभी न मिलता। उस समय वह अपनी सन्तानके लिए वपौतीके रूपमें सिर्फ चष्टानके नीचेका झॉपड़ा और कुछ ट्रे-फूटे बरतन भर छोड़ जाता था। प्रकृति उस समय एक विशाल, अज्ञात और डरावनी वस्तु थी। उससे उसे अपने दुःजमय जीवनके लिए घोर संग्राम करना पड़ता था। पर ये बहुत पुराने ज़मानेकी बार्ते हैं। मानव-जाति तबसे बहुत आगे बद आयी है।

उस अतीत कालके पश्चात् अशान्तिके अनेक युगोंका जो कम बीता है उसमें मनुष्य-समाजने वेहिसाव धन-सम्पत्ति सम्पादन करली है। जमीन साफ हुई है; दलदल सुखा लिये गये हैं; जंगल कर गये हैं; सदकें वन गयी हैं; पहाड़ोंके बीचमें मार्ग निकाल लिये गये हैं। विविध प्रकारकी पंचीदा करूं तैयार हो गयी हैं। प्रकृतिके रहस्य खोज निकाले गये हैं। भाप और विजली वशमें करके रहलुई बना ली गयी है। परिणाम यह हुआ है कि आज सभ्य मानव-संतानको जन्म लेते ही अपने उपयोगके लिए पूर्वजोंकी अनुल संचित पूंजी उपलब्ध हो जाती है। यह पूंजी इतनी अधिक है कि मनुष्य यदि अपने परिश्रमको दसरों के परिश्रमके साथ मिलाकर काम करे तो उसे इतना धन प्राप्त हो सकता है जिसकी अलिफ़लैलाके किस्सोंमें कल्पनातक नहीं की गयी है।

भूमि दूर-दूरतक साफ कर ली गयी है। उसमें उत्तम-से-उत्तम बीज बोया जा सकता है। उसपर खर्च किये गये कौशल और परिश्रम का वह विपुल पुरस्कार देनेको प्रस्तुत रहती है। इस पुरस्कारसे मानव-समाजकी सारी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। सुन्यवस्थित या वैज्ञानिक (Rational) कृषिकी विधि माल्क्स हो चुकी हैं।

अमेरिकाके विशाल मैदानोंमें शक्तिशाली मशीनोंकी सहायतासे सौ भादमी कुछ मासमें इतना गेहुं पैदा कर सकते हैं जिसे दस हजार मनुष्य एक वर्षतक खाते रहें। जब मनुष्य अपनी पैदावारको दुगुना. तिगुना या सौगुना भी बढ़ाना चाहता है तो वह जमीनको ठीक प्रकार से तैयार कर छेता है, प्रत्येक पौधे पर समुचित ध्यान देता है, और इस प्रकार खब माल पैदा कर लेता है। प्रराने जमानेका शिकारी खब पचास-साठ मील भटकता था तब कहीं उसके क़द्रम्बको भोजन मिलता था । आधुनिक मनुष्यके घरका गुजारा उसके सहस्रांश स्थानमें, बहुत कम मेहनतसे और कहीं अधिक निश्चिन्तताके साथ हो जाता है। जल-वायुकी बाधा वो रही ही नहीं। यदि सूर्यदेव रूठ जायँ तो कृत्रिम गरमीसे काम छे छिया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो ऐसा समय आता दिखाई दे रहा है जब पेड़-पौधोंकी बाद्में सहायता पहुंचाने के लिए कृत्रिम प्रकाशका उपयोग किया जायगा। इतना तो अब भी होता है कि कांच और गरम पानीके नलोंके प्रयोगसे नियत रकबोंमें, कुद्रती तौरपर जितनी पैदावार होती है उससे दसग्रनी और पचास गुनी पैदावारतक कर स्टी जाती है।

उद्योग-धन्धोंके क्षेत्रमें जो बढ़ी-बढ़ी सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं वे और भी विस्मय-जनक हैं। आधुनिक मशीनोंको ही लीजिए जो अधिकांश में अज्ञात आविष्कारकोंकी तीन-चार पीढ़ियोंके परिश्रमका फल हैं। वे तो बुद्धिमान सविवेक प्राणीकी भांति काम करती हैं। उनके सहयोग से आज-कल सौ आदमी दस हज़ार मनुष्योंके दो वर्षतक पहननेभर कपड़ा तैयार कर लेते हैं। कोयलेकी सुन्यवस्थित खानोंमें सी खिनकों की मेहनतसे हर साल इतना कोयला निकल आता है कि दस हज़ार कुदुम्बोंको सरदीके दिनोंमें काफ़ी गरमी मिल सके। हाल में ही एक और अद्भुत दश्य देखनेमें आने लगा है। वह यह कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियोंके अवसरपर कुछ मासमें ही शहरके शहर वस जाते हैं। उनसे राष्ट्रोंके नियमित कार्यमें ज़रा-सी भी वाधा नहीं पड़ती।

भले ही उद्योग-धन्धों या कृषिमें—नहीं-नहीं, हमारी सारी सामाजिक व्यवस्थामें—हमारे पूर्वजोंके परिश्रम और आविष्कारोंका लाभ सुख्यतः सुद्दीभर लोगों को ही मिलता हो, फिर भी यह बात निर्विवाद है कि फौलाद और लोहेके उपलब्ध प्राणियोंकी मददसे आज भी इतनी सामग्री उत्पन्न की जासकती है कि हर एक आदमीके लिए सुख और सम्पन्नताका जीवन संभव हो जाय।

वस्तुतः हम समृद्ध हो गये हैं। हमारी सम्पत्ति, हम जितनी समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। जितनी सम्पत्ति हमारे अधिकारमें आ चुकी है वह भी कम नहीं है। उससे बढ़ा वह धन है जो हम मशीनों-द्वारा पैदा कर सकते हैं। हमारा सबसे बढ़ा धन वह है जो हम अपनी भूमिसे विज्ञान-द्वारा और कला-कौशलके ज्ञानसे उपार्जन कर सकते हैं, बशतें कि इन सब साधनोंका उपयोग सबके सुखके लिए किया जाय।

२

हमारा सभ्य समाज धनवान है। फिर अधिकांश लोग गरीब क्यों हैं? साधारण जनताके लिए यह असहा पिसाई क्यों है ? जब हमारे चारों ओर पूर्वजोंकी कमायी हुई सम्पत्तिके ढेर लगे हुए हैं, और जब उत्पत्ति के इतने जबरदस्त साधन मौजूद हैं कि कुछ घण्टे रोज मेहनत करनेसे ही सबको निश्चित रूपसे सुख-सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो फिर अच्छी-से-अच्छी मजदूरी पानेवाले अमजीवीको भी कलकी चिन्ता क्यों बनी रहती है ?

समाजवादियोंने इस बातको कहा और विना थके वार-वार दह-राया है। आज भी वे इसी तरह प्रकार-प्रकार कर कह रहे है और सम्पूर्ण शास्त्रोंके प्रमाण दे-देकर इसे सिद्ध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह दारिद्वय और चिन्ता इस कारण है कि उत्पत्तिके सब साधन-जमीन. खार्ने, सद्कें, मशीर्ने, खारे-पीरेकी चीजें, मकान, शिक्षा और ज्ञान-सव थोडे-से आदमियोंने हथिया लिये हैं। इसकी दास्तान वदी लम्बी है। वह छूट, देश-निकाला, लड़ाई, अज्ञान, और अत्याचारकी घटनाओंसे भरी है। मनुष्यके प्राकृतिक शक्तियोंपर विजय प्राप्त करनेसे पडले उसका जीवन-क्रम यही तो था। दूसरा कारण यह भी है कि पूर्वार्जित स्यत्वोंकी दहाई देकर ये थोड़े-से आदमी मानव-परिश्रमके दो-तिहाई फल पर फठजा जमाये वेठे हैं और उसे अत्यन्त मर्खतापूर्ण तथा लज्जाजनक ढंगसे बरबाट कर रहे हैं। इस सर्वन्यापी दृःखका तीसरा कारण यह है कि इन मुद्दीभर लोगोंने जनसाधारणकी ऐसी दुर्दशा करटी है कि उन वेचारोंके पास एक महीने क्या एक सप्ताहभरके गुज़ारेका सामान भी नहीं रहता. इसिछए ये छोग उन्हें काम भी इसी शर्तपर दे सकते हैं कि आयका बढ़ा हिस्सा इन्होंकों मिले। चौथा कारण यह है कि ये थोडे-से आदमी बाकी लोगोंको अपनी आवश्यकताके पदार्थ भी नहीं बनाने देते और उन्हें ऐसी चीजें तैयार करनेको लाचार करते हैं जो सब के जीवनके लिए जरूरी न हों यहिक जिनसे इजारेदारोंको अधिक से अधिक लाभ हो । वस. इसीमें सारे समाजवादका सार-तत्त्व है ।

किसी सम्य देशको लीजिए। उसमें जहाँ पहले जंगल और दलदल भरे पढ़े थे वहाँ अब साफ-सुयरे मैदान और अच्छी जल-वालु है। वह अब रहने लावक वन गया है। भूमिपर नहीं पहले वास-पात और जंगली पेंद-पौषेमर उगते थे वहाँ अब बहुमूल्य फसलें उपनती हैं। पहाड़ोंकी घाटियोंमें चटानोंको दीवारें काट-काट कर चवृतरे बना दिये गये हैं और उनपर अंगुरकी बेलें लगा दी गयी हैं। जिन जंगली पौषों से पहलें खट्टे वेरों और अखाय कन्द-मूलके सिवाय और कुछ न मिलता था, सैकड़ों सालके सुधार संस्कारसे उनकी कायायटट कर दी गयी

है। आज वे बहिया तरकारियों और स्वादिष्ट फलोंसे लदे रहते हैं। प्रव्वी-तलपर हजारों सड़कों और रेलवे-लाइनोंका जाल-सा विछ गया है, और पर्वतोंके आरपार सुरंगें वन गयी हैं। आल्प, काफ और हिमालय पर्वतोंकी निर्जन घाटियोंमें एिक्निका चीत्कार सुनाई पड़ने लगा है। निर्वयोंमें जहाज चलने लगे हैं। समुद्रतटोंकी भली-भाँ ति पैमाइना होकर वे सुगम बना लिये गये हैं। वहाँ खोद-खादकर कृत्रिम वन्दरगाह बना लिये गये हैं, जहाँ जहाज़ोंको आश्रय मिलता है और समुद्रका कोप-तूफान भी उनका कुछ बिगाइ नहीं सकता। चहानोंमें गहरी खानें खोद ली गयी हैं और भूगभंमें चक्करदार गैलरियाँ निर्माण कर ली गयी हैं जहाँसे कोयला आदि खनिज पदार्थ निकाले जा सकें। राजमागोंके मिलन-स्थलोंपर बड़े-बड़े नाहर बस गये हैं, जिनके अन्दर उद्योग, विज्ञान और कलाकी सब निधियाँ एकत्र कर ली गयी हैं।

हमको इस सदीमें जो विशाल वैभव उत्तराधिकारमें मिला है वह उन लोगोंका संचित किया हुआ है जो पीढ़ियोंतक दुःखमें ही जिये और मरे, अपने स्वामियोंके अत्याचार और दुर्व्यवहार सहन करते रहे और अंत में घोर परिश्रमसे ही जर्जर होकर चल बसे।

सहस्रों वर्षीतक करोड़ों आदमियोंने जंगलोंको साफ करने, दल-दलोंको सुखाने तथा जल और स्थल-मार्ग बनानेके लिए घोर परिश्रम किया है। जिस धरतीपर हम आज खेती करते हैं उसके कण-कणको मानव जातिकी कई नसलोंने अपने पसीनेसे सींचा है। हर-एक एकड़ पर बेगार, जानमार मेहनत और जन-साधारणके कप्टोंकी कहानी लिखी हुई है। रेल-मार्गके प्रत्येक मीलपर, टनल (पहाड़ी सुरंग) के प्रत्येक गज़पर मानव-हिधरकी बिल चड़ी है।

खानोंकी दीवारोंपर भाज भी खोदनेवालोंकी कुदालोंके चिन्ह बाक़ी हैं। वहाँके खम्भोंके बीच जो स्थान हैं वहाँ न जाने कितने मज-दूरोंकी कमें बनी हैं। और यह कौन कह सकता है कि ऐसी हरएक कमपर आँस्, उपवास और अकथनीय दुईशाकी कितनी लागत लगी है। ऐसे कितने अभागे परिवार होंगे जिनका आधार एक मज़दूरकी थोड़ी-सी मज़दूरीभर रहा होगा, और वही भरी जवानीमें खानमें आग छगने, चट्टान टूट पढ़ने या वाढ़ आजाने से चल बसा होगा ।

शहरोंकी बात भी ऐसी ही है। उनका एक-दसरेसे रेळ और जळ-मार्गोंके द्वारा सम्बन्ध है। उन्हे खोदकर देखिए। उनकी तहमें एक-पर-एक बाज़ारों. घरों. नाट्य-शालाओं और सार्वजनिक इमारतोंकी बनियादें मिलेंगी। उनके इतिहास खोजिए, आपको विदित होगा कि किस प्रकार उस नगरकी सभ्यता. उसके उद्योग और उसकी विशेषताओंका क्रमविकास हुआ है, और किस प्रकार नागरिकोंकी पीढ़ियोंके सह-योगसे उसे आधुनिक रूप प्राप्त हुआ है। प्रत्येक मकान, कारखाने और गोदामका मूल्य जिस प्रकार छाखों मजदूरोंके सम्मिछित श्रमसे, जो अव परलोक सिधार चुके हैं, कायम हुआ है, उसी प्रकार क्षाज भी उस भूखंडमें वसनेवाले वहसंख्यक श्रमजीवियोंकी उपस्थिति और श्रमसे उस मुख्यकी रक्षा हो रही है। जो राष्ट्रोंकी सम्पत्ति कही जाती है उसके प्रत्येक परमाणका महत्त्व इसीमें तो है कि वह एक महान वस्तुका अंश है। यदि लंदनका एक जहाजी अङ्का या पेरिसका एक बढ़ा माल-गोदाम अंतर्राष्टीय न्यापारके इन महान केंद्रोंमें न हो तो उसका महत्त्व ही क्या होगा १ यदि जल और स्थल-मार्गसे नित्य लाखों-करोड़ों रुपयेका तिजारती माल एक स्थानसे दूसरे स्थानको न भेजा जाय तो खानों. कारखानों और रेलोंकी क्या दशा हो ?

जिस सम्यतापर हमें आज गर्व है उसके निर्माणमें करोड़ों मानव-प्राणियोंका हाथ रहा है और करोड़ों मनुष्य पृथ्विके मिन्न-भिन्न भागोमें इसे बनाये रखनेके लिए परिश्रम कर रहे हैं। उनके बिना पचास वर्षमें ही खंडहरोंके सिवाय कुछ बाकी न रहेगा।

एक भी विचार, एक भी आविष्कार, जिसका उदय अतीत काछमें हुआ हो या वर्तमान में, ऐसा नहीं है जो सबकी सम्पत्ति न कहा जा सके। ऐसे हजारों ज्ञात और अज्ञात आविष्कारक हुए हैं जो खुद दरि-द्रतामें ही मर गये, किन्तु उन्हींके सहयोगसे ये मशीनें निक्छी है जो मानवीय प्रतिभाका मूर्ज रूप हैं। सहन्तों लेखकों, किवयों एवं विद्वानोंने ज्ञानकी वृद्धि, अम-निवारण और वैज्ञानिक विचारके वातावरणकी रचनाके लिए अम किया है, जिसके विना इस शताव्दिके चमत्कार असम्भव थे। और स्वयं इन हज़ारों तत्त्ववेताओं, किवयों, विद्वानों एवं आविष्कारकोंको पिछली सिद्योंके पिरिश्रमका सहारा मिला है। क्या भौतिक और क्या मानसिक, इनके जीवनका आधार और पोपण सब प्रकारके बहुसंख्यक श्रमजीवियों और कारीगरोंसे ही प्राप्त हुआ है। उन्हें प्रेरणा तो आस-पासकी परिस्थितिसे ही मिली है।

इसमें सन्देह नहीं कि नवीन दिशाओं में उद्यागीका विस्तार संसारके सारे पंजीपतियोंकी अपेक्षा वैज्ञानिकोंकी प्रतिभाके कारण ही अधिक हुआ है। किन्तु प्रतिभाशाली पुरुष भी तो उद्योग और विज्ञानकी हो संतान हैं। जवतक भाषके हजारों एक्षिन सबकी आँखोंके सामने वर्पोंतक चल न चुके थे और उनके द्वारा ताप संचालक शक्तिमें और संचालक शक्ति शब्द, प्रकाश और विद्युतमें वरावर परिणत नहीं होने लगी थी. तवतक प्रतिभा यन्त्र-शक्तिके उदगम-स्थान और भौतिक शक्तियोंकी एकताकी घोषणा हो कहाँ कर सकी थी ? और यदि उसी-सवीं सदीके लोगोंकी समझमें यह वात आगयी है और अब हम इसका करना भी जान गये हैं तो इसका कारण भी यही है कि रोज़मर्राके तजि़बेने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। यह बात तो अठारहर्वी शताब्दिके विचारकोंकी समझसें भी आगयी थी और उन्होंने इसे प्रकट भी कर दिया था। परन्तु इसका विकास इसलिए नहीं होपाया कि हमारे युगकी भाँति उस समय वाष्प-यन्त्रकी इतनी प्रगति नहीं हुई थी। यदि बाप्प-यन्त्रके आविष्कारक जेम्सवाटको ऐसे चतुर कारीगर न मिलते जो उसकी कल्पनाओंको धातुके सांचेमें ढाल सकते थे. यदि वे उसके एंजिनके सव पुरजोंको यथायोग्य रूप न दे सकते. तो क्या आज भापको मशीनमें बन्द करके घोड़ेसे भी अधिक आज्ञाकारी और पानीसे भी अधिक सरल बनाया जा सकता था ? और क्या आधुनिक उद्योग-धंधोंमें यह क्रांति हो सकती थी 🥍 🚈 🔑 🛴 👉 🦫  प्रस्थेक यंत्रका यही इतिहास है—यही रात-रातभर जागना, वही द्रिद्रता, वही निराशाएं, वही हर्ष और वही अज्ञात मजदूरोंकी कई पीढ़ियों-द्वारा किये गये आंशिक सुधार, जिनके विना अधिक-से-अधिक उर्वरा कल्पना-शिक्त भी वेकार ही सिद्ध होती। इसके अतिरिक्त एक यात और है। प्रत्येक नया आविष्कार एक योग है—ऐसे असंख्य आविष्कारों का परिणाम है जो यंत्र-शास्त्र और उद्योग-धंघोंके विशास क्षेत्रमें उससे पहले हो सुके हैं।

विज्ञान और उद्योग, ज्ञान और प्रयोग, आविष्कार और व्यावहारिक सफलता, मस्तिष्क और हाथका कौशल, दिमाग और पुट्टोंका परिश्रम—ये सब साथ-साथ काम करते हैं। प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक प्रगति और मानव-संपत्तिमें प्रत्येक वृद्धि भूत और वर्तमान कालके सम्मिलित जारीरिक और मानसिक श्रमका फल होती है।

फिर किसीको क्या अधिकार है कि वह इस सम्पूर्ण वस्तुका एक दुकदा भी छीनकर यह कह सके कि यह तो मेरा है, तुम्हारा नहीं ?

३

परन्तु मानव इतिहासमें जो अनेक युग बीते हैं उनमें धीरे-धीरे यह स्थिति हो गयी है कि जिन साधनोंसे मनुष्य संपत्ति और अपनी उत्पादक- शक्ति बढ़ाता है वे सब थोड़े-से लोगोंने हथिया लिये हैं। आज यह हाल है कि जमीनका असली मृत्य तो है बढ़ती हुई जनसंख्याकी आवश्यक- ताओंके कारण, परन्तु वह है ऐसे मुट्ठी-भर आदिमयोंके अधिकारमें जो उसपर जनसाधरण को पहले तो खेती करने ही नहीं देते और करने देते भी हैं तो आधुनिक ढंगसे नहीं। खानोंकी बात भी ऐसी ही है। वे बनी तो हैं कई पीढ़ियोंके परिश्रमसे और उनका सारा मृत्य भी राष्ट्र-विशेषकी औद्योंके अधिकतासे ही है, पर उनपर आधिपत्य है थोड़े-से व्यक्तियों का। और यदि-इन व्यक्तियोंको अपनी पूँजी लगानेके लिए दूसरे अधिक लाभदायक क्षेत्र मिल जाते हैं तो वा तो ये कोयलां निकालना ही बंद कर देते हैं या थोड़ा निकालने तो वा तो ये कोयलां निकालने ही बंद कर देते हैं या थोड़ा निकालने

कराते हैं। मशीनांपर भी अल्पसंख्यक आदिमयांका एकाधिकार हो गया है। यद्यपि किसी भी मशीनके प्रारंभिक भहें रूपमें क्रमशः जितने सुधार हुए हैं वे सब तीन-चार पीढ़ियोंसे काम करनेवाले मजदूरोंके किये हुए हैं तो भी उस मशीनके एक मात्र स्वामी ये थोड़े-से लोग ही रहते हैं। बात यहाँतक बढ़ गयी है कि जिस आविष्कारकने एक शताब्दि पूर्व गोटा बनानेकी पहली मशीन बनायी थी आज यदि उसीकी सन्तान गोटेके कारसानेमें जाकर अपने स्वत्वका दावा करें तो उन्हें भी यही जवाब मिलेगा कि "दूर रहो, यह मशीन तुम्हारी नहीं है।" वे यदि उस मशीन पर कब्जा करनेका प्रयत्न करेंगे तो गोलीके निशाना बना दिये जायँगे।

इसी प्रकार यदि लाखोंकी भावादी, उद्योग, व्यापार और मण्डियाँ न हों तो रेलवे भी पुराने लोहेकी तरह पढ़ी-पढ़ी सढ़ा करें। परन्तु इन पर भी इने-गिने हिस्सेदारोंका ही अधिकार है। इन हिस्सेदारोंको शायद यह भी माल्स नहीं होता कि जिन रेलवे लाइनोंसे उन्हें मध्यकालके राजाओंसे भी ज्यादा आमदनी होती है वे हैं कहाँ कहाँ। इन रेल-मागोंको पर्वतोंके बीचसे होकर खोदते समय हजारों मजदूर मौतके शिकार हुए हैं। अगर किसी दिन इन महानुभावोंके सामने उन्हीं मजदूरोंके बच्चे चीथड़े लपेटे और भूखों मरते हाजिर होकर रोटीका सवाल कर बैठें तो उन्हें संगीनों और छरोंसे जवाब मिलेगा और 'स्थापित स्वायों' (Vested interests) की रक्षाके लिए वे वहां से मार भगाये जायँगे।

यह इसी दानवी पद्धतिकी कृपा है कि जब मजदूरका बेटा जीवन-पथपर अग्रसर होता है तो जबतक वह अपनी कमाईका बढ़ा हिस्सा मालिकको नजर करना कबूल नहीं करता तबतक न तो उसे खेती करने को जमीन मिलती है, न चलानेको मशीन और न खोदनेको खान । उसे अपनी मेहनत थोड़ी-सी—और वह भी बे-भरोसेकी—मजदूरीपर बेचनी पढ़ती है। उसके बाप-दादाने इस खेतको साफ करने, इस कारखानेका निर्माण करने और इस यंश्रको सर्वांग पूर्ण बनानेमें अपना लहू-पसीना एक किया था। इस काममें उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। इससे अधिक उनके पास और देनेको था भी क्या ? पर उन्हींका उत्तराधिकारी जब संसारमें प्रवेश करता है तो वह अपने आपको जंगली-से-जंगली आदिमियोंसे भी कंगाल पाता है। अगर उसे जमीन जोतनेकी मंजूरी मिलती भी है तो इस शर्तपर कि पैदावारकी एक चौथाई तो वह मालिकके अपण करे और दूसरी चौथाई सरकार और साहूकारके। और सरकार, पूंजीपति, जागीरदार और बीचवाले व्यापारीका लगाया हुआ यह कर सदा बढ़ता ही रहता है। इसके मारे उसके पास अपनी खेती का तरीका सुधारनेकी शक्ति कचित् ही बचती है। कल-कारखानोंकी ओर जाता है तो उसे काम मिल जाता है—वह भी सदा नहीं—,लेकिन इस शर्तपर कि उत्पत्तिका आधा या दो-तिहाई वह उस व्यक्तिको देदे जिसे दुनियाने मशीनका मालिक मान रक्खा है।

हम पिछले जमानेके भूस्वासियोंपर इसलिए 'धिकार-धिकार' के नारे लगाते हैं कि वे किसानसे चौथ वस्त किये बिना उसे जमीनपर फावड़ातक न चलाने देते थे। उस जमानेको हम वर्बरताका युग कहते हैं। पर रूप भले ही बदल गया हो, किसान और जमींदारके बीच सम्बन्ध तो वैसा-का-वैसा ही है। नाम तो हैस्वतंत्र शर्तनामेका, किन्तु उसकी आड़में मज़दूर पर भार वही जागीरदारोंकी-सी शर्तोंका लादा जाता है। वह कहीं भी जाय, उसे हर जगह एक-सी स्थिति मिलती है। सब चीजें व्यक्तिगत संपत्ति बन गयी हैं। इस स्थितिको स्वीकार करो या भूखों मरो।

इस स्थितिका परिणाम यह हुआ है कि हम जो कुछ भी पैदा करते हैं, गलत ढंगसे, उल्टी दिशामें करते हैं। उद्योग-धंधों सं समाजकी आव-रयकताका ख़याल नहीं किया जाता। उनका एकमात्र उद्देश्य सहेबाजों के सुनाफें में मृद्धि करना रह गया है। यही कारण है कि न्यापारमें सदा उतार-चढ़ाव और बीच-बीचमें हड़तालें आदि होती रहती हैं। इनमें से एक-एकके कारण हजारों मजदूर बेकार होकर दर-दर भीख मांगने लगते हैं।

बेचारे मजदूरोंको तो इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि वे अपनी बनायी हुई चीजें खुद खरीद लें। इसीलिए दूसरे राष्ट्रोंके धनिक वर्गमें अपना माल खपानेकी कोशिश की जाती है। यूरोप-वालोंको इस तरह मजबूर होकर पूर्वीय देशोंमें—अंफ्रीकामें, मिश्रमें, टांकिइमें या कांगोंमें— सर्वत्र दासत्वकी वृद्धि करनी पड़ती है। यही वे करते भी हैं, किन्तु उन्हें शीघ ही पता लग जाता है कि सब जगह एकसे ही प्रतिस्पर्धी होते हैं। सब राष्ट्रोंका विकास एक ही ढंगसे होता है। फलतः बाजारपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिए आये-दिन संप्राम करने पड़ते हैं। पूर्वपर अधिकार जमानेके लिए लड़ाई, समुद्रपर साम्राज्य स्थापित करनेकी खातिर लड़ाई, आयात-पर कर लगानेके हेतु लड़ाई, पढ़ोसी राष्ट्रोंको शर्तोंके पाशमें बांधनेके निमित्त लड़ाई, विद्रोही 'काली' जातियोंको सीधा करनेके लिए लड़ाई, गर्ज कि बात-बातमें लड़ाई मोल ली जाती है। संसारमें तोपोंकी गर्जना कभी बंद ही नहीं हो पाती। जातियोंकी जातियोंका बध कर दिया जाता है। यूरोपके राष्ट्र अपनी आयकी तिहाई केवल अख़-शख़पर खर्च कर डालते हैं। और हम जानते हैं कि यह कर-भार बेचारे मजदूरोंके लिए कैसा कमर-तोड़ होता है।

शिक्षाका लाभ भी मुख्यतः मुद्दी-भर लोगोंको ही मिलता है। जब मजदूरोंके बच्चोंको दस-बारह वर्षकी उम्रसे ही खानमें उतरकर या खेत पर जाकर अपनी मेहनतसे माता-पिताकी मदद करनी पड़ती हो तब उनके लिए शिक्षाकी सुविधा ही कहाँ ? जो मजदूर घोर पिरश्रम और उसके पाश्चिक वायुमण्डलसे थककर शामको घर लौटता हो उसके लिए अध्ययन कैसा ? इस प्रकार समाजको दो विरोधी दलोंमें विभक्त रहना पढ़ता है। ऐसी हालतमें स्वतन्त्रता तो सिर्फ कहने-सुननेकी वस्तु रह जाती है। सुधारक पहले तो राजनीतिक अधिकारकी वृद्धिकी मांग करता है, पर उसे जलदी ही मालूम हो जाता है कि स्वाधीनताकी हवासे गरीव लोगोंमें प्राणका संचार होने लगता है। तब वह पीछे हटता है, अपना मत बदल लेता है और दमनकारी कानून और तलवारके शासनका सहारा लेता है।

फिर इन विशेष अधिकारोंकी रक्षाके लिए अदालतों, न्यायाधीशों, जल्लादों, सिपाहियों और जेलरोंके बढ़े भारी दलकी आवश्यकता होती है। इस दलके फल-स्वरूप गुप्तचर, झूटी गवाही, धमकी और दुराचार आदिकी व्यवस्थाका जन्म होता है।

जिस व्यवस्थाके अंदर हम रहते हैं वह हममें सामाजिक भावनाको

नहीं पनपने देती। हम सय जानते हैं कि ईमानदारी, स्वाभिमान, सहानुमूति और सहयोगके विना मानव-जाति भी इसी तरह नष्ट हो जायगी जिस प्रकार दस्युवृत्तिपर गुजर करनेवाली कुछ पशु-जातियाँ अयवा दास बनानेवाली चींटियाँ नष्ट हो जाती हैं। किंतु ऐसे विचार शासक वर्गको अच्छे नहीं लगते। उसने इनके विरुद्ध पाठ पढ़ानेके लिए एक पूरा झड़ा शास्त्र ही रच ढाला है।

"निनके पास कुछ है उन्हें ऐसे लोगोंको हिस्सा देना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है"—इस स्त्रपर व्याख्यान तो चढ़े सुंदर-सुंदर दिये गये है, किंतु कोई इस सिद्धांतका अनुसरण करने लगे तो उसे तुरंत स्चाना देदी जायगी कि ये भन्य भाव काव्यके लिए ही अच्छे हैं, व्यवहार में लानेयोग्य नहीं हैं। कहा तो यह जाता है कि "झ्ठ बोलना अपने आपको गिराना और कलंक लगाना है", फिर भी सारा सम्य जीवन एक विराट् असत्य वन रहा है। हम अपने आप और अपनी संतानको भी घोखेबाजी और दोरुखी नीतिके आदी बना लेते हैं। पर चूंकि झ्रुखे चित्त अशांत रहता है इस कारण हम आत्मवंचनाका सहारा लेते हैं। इस अकार छल और आत्मवंचना सम्य मनुष्यका स्वभाव-सा हो जाता है।

परंतु समाज इस तरहसे जीवित नहीं रह सकता। उसे सत्यकी स्रोर जाना ही पढ़ेगा, अन्यथा उसका नाश अनिवार्य है।

इस प्रकार एकधिकारकी आरंभिक बुराईसे पैदा हुए परिणाम सारे सामाजिक जीवनमें न्यास हो जाते हैं। जब मृत्यु सामने दीखने लगती है तब मानव-समाज फिर मूल सिद्धांतोंका आश्रय लेनेको विवश होता है। जब उत्पत्तिका साधन मनुष्योंका सम्मिलित परिश्रम है तो पैदावार भी सबकी संयुक्त सम्पत्ति ही होनी चाहिए। न्यक्तिगत अधिकार न न्याय्य है, न उपयोगी। सब बस्तुएँ सबकी हैं। सब चीजें सबके लिए हैं, क्योंकि समीको उनकी जरूरत है, सभीने उन्हें बनाने-उपजानेमें अपनी-अपनी शक्तिभर श्रम किया है, और जगतकी सम्पत्तिके निर्माणमें किसने कितना योग दिया है, इसका हिसाब लगाना असम्भव है।

सब चीजें सबके लिए हैं। औजारोंका विशाल भंडार विद्यमान है।

जिन्हें हम यंत्र या मशीन कहते हैं वे लोहेके गुलाम हमारी नौकरीमें हाजिर हैं। वे हमारे लिए चीरने और रन्दा करने, कातने और वुनने, विगाइने और फिर वनाने और कच्चे मालकी अद्भुत वस्तुएँ वना कर देनेके लिए हाथ वाँधे खड़े रहते हैं। किन्तु किसीको इनमेंसे एकको भी अपने कट्जेमें करके यह कहनेका हक नहीं है कि "यह मेरी चीज है, तुम्हें इससे काम लेना हो तो अपनी हर एक पेदावर पर मुझे कर देना होगा।" इसी प्रकार मध्यकालीन भूस्वामियोंको भी किसानोंसे यह कहने का हक नहीं था कि "यह पहाड़ी, यह चारागाह मेरी है। इसमें से जितने पूले धान या घास काटो, प्रत्येकपर मुझे लगान हवाले करना होगा।"

सारा धन सबका है। यदि स्त्री और पुरुष सब मेहनतमें वाजिब हिस्सा दें तो सबकी बनायी हुई चीजोंसे उन्हें उचित भाग पानेका अधिकार है। वह भाग उनके सुखके लिए काफी है। अब ये थोथे सूत्र नहीं चलेंगे कि "सबको काम करनेका अधिकार है" अथवा "सबको अपनी-अपनी मेहनतका सारा फल मिलना चाहिए।" हम तो यह घोषित करते हैं कि 'सुख पानेका सबको हक है स्त्रीर वह सबको मिलना चाहिए।

### सवका सुख

δ

सवको सुख मिले, यह कोई स्वप्न नहीं है। सबको सुख मिलना संमव है और वह मिल भी सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजोंने उत्पादन शक्तिको बहुत बढ़ा दिया है।

वस्तुतः हम जानते हैं कि यद्यपि उत्पक्तिके काममें छगे हुए छोगों की संख्या मुक्किछसे सम्य संसारके निवासियोंकी एक-तिहाई होगी तथापि वे आज भी इतना माछ पैदा कर छेते हैं जिससे प्रत्येक घर एक खास हदतक सुखी हो सकता है। हमें यह माछम है कि जो दूसरोंकी खरी कमाई वर्धाद करनेमें ही छगे हुए हैं, वे सबछोग यदि किसी उपयोगी कार्यमें अपना खाछी समय व्यतीत करनेको विवश किये जा सकें तो हमारी उत्पक्तिका परिमाण बहुत बढ़ जाय। इसी प्रकार यह भी माछम हो चुका है कि मानव-जातिकी संतानोत्पादन शक्ति माछ पैदा करनेकी शक्ति तेज है। भूमिपर मनुष्योंकी जितनी घनी वस्ती होगी, उतनी ही उनकी सम्पत्ति उत्पन्न करनेकी शक्ति बढ़ेगी।

इंग्लेंडमें सन् १८४४ से १८९० तक आवादी सिर्फ ६२ फीसदी वढ़ी, पर वहाँकी उत्पत्ति कम-से-कम उससे हुगुनी बढ़ी, अर्थात् १३० फीसदी। फ्रांसमें आवादी और भी धीरे-धीरे बढ़ी है, परन्तु उत्पत्तिकी वृद्धितो वहाँ भी बहुत तेज ही हुई है। यद्यपि वहाँ खेतीपर वारवार संकट आये हैं, राज्यके हस्तक्षेप, 'रक्तकर' (अनिवार्य भरती) और च्यापार तथा लेग-देनमें सहेवाजीकी वाधाएँ रही हैं, फिर भी पिछले अस्सी वर्षोंमें गेहूँकी उत्पत्ति चौगुनी और कल-कारखानोंके मालकी उत्पत्ति दस गुनी बढ़ गयी है। अमेरिकामें तो प्रगति इससे भी अधिक हुई है। यद्यपि

विदेशोंके लोग वहाँ आ-आकर बस गये; या सच तो यह है कि यूरोपके फालतू श्रमिक वहाँ जाकर भर गये; फिर भी संपत्ति दसगुनी वढ़ गयी है।

परन्तु इन ऑकड़ोंसे तो संपत्तिकी उस वृद्धिका धुंघला-सा ही अनु-मान हो सकता है जो परिस्थितिके और अच्छी हो जानेपर हो सकती है, क्योंकि आजकल तो जहाँ हमारी संपत्ति-उत्पादनकी शक्ति शीघतासे वही है वहाँ साथ-ही-साथ निठल्ले और वीचवाले लोगोंकी संख्या भी बहुत अधिक वही है। समाजवादियोंका खयाल था कि पूंजी धीरे-धीरे थोड़े से व्यक्तियोंके हाथमें ही केन्द्रीभूत हो जायगी और फिर समाजको अपना न्याच्य उत्तराधिकार पानेके लिए केवल उन मुद्दी भर करोड़पतियों की संपत्ति ले लेनी पड़ेगी। पर वास्तव में वात उल्टी ही होरही है; मुफ़्तखोरोंका दल बरावर बढ़ ही रहा है।

फ्रांसमें हर तीस आदमी पीछे दस भी वास्तविक उत्पादक नहीं हैं। देशकी सारी कृषि-संपत्ति सत्तर छाखसे भी कम आदिमयोंकी कमाई है और खानों तथा कपडेके दोनों प्रधान उद्योगोंमें पन्चीस लाखसे भी कम मजदूर हैं। मजदूरोंको ऌट-ऌटकर खानेवाले कितने हैं। बिटिश संयुक्त-राज्यमें स्त्री-पुरुप और वालक मिलाकर कुल दस लाखसे कुछ ही अधिक मजदूर कपड़ेके धंधेमें लगे हैं, नौ लाखसे कुछ कम मजदूर खानोंमें काम करते हैं, भूमि जोतने बोनेमें भी बीस लाखसे बहुत कम सजदूर काम करते हैं और पिछली औद्योगिक गणनाके समय सारे उद्योग-धंघों में चाठीस ठाखसे कुछ ही अधिक स्त्री-पुरुप और बालक थे। फलतः गणना-विभाग वालोंको अपने गणनांक बढ़ाने पढ़े, इसलिए कि साठ करोड़ जन-संख्यापर उत्पादकोंकी संख्या अस्सी लाख दिखाई जा सके। सच पूछिए तो जो माल बिटेनसे दुनियाके हर हिस्सेमें भेजा जाता है उसका निर्माण करने वाले साठ-सत्तर लाख मजदूर ही हैं। और इसके सुकाबिलेमें जो लोग मजदूरोंकी मेहनतका बहे-से-बड़ा लाभ स्वयं ले छेते हैं और उत्पादक और खरीदारके बीचमें पहुँचकर बिना श्रम किये संपत्ति संचित कर छेते हैं. उनकी संख्या कितनी है ?

किंतु इस शक्तिके द्वत विकासके साथ-साथ निठल्ले और बीचवाले

दलालोंकी संख्यामें भी भारी वृद्धि हो रही है। यदि पूंजी घीरे-घीरे थोड़ेसे भाटिमयोंके हाथमें ही एकत्र होती जाय तव तो समाजको केवल इतना ही करना पड़े कि सुद्दीमर करोड़पितयोंसे छीनकर वह जिनकी है उन्हें दे दी जाय। पर वात समाजवादियोंकी इस कल्पनाके सर्वथा विपरीत हो रही है। सुफ्तखोरोंका दल बुरी तरह बढ़ता जा रहा है।

इतना ही नहीं, पूँजीपति लोग मालकी पैदावार भी वरावर घटाते रहते हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 'आयस्टर' (घोघों) की गाड़ियों-की-गाड़ियाँ समुद्रमें सिर्फ इसलिए फेंक दी जाती है कि जो चीज आजतक केवल धनवानोंके उपभोगकी वस्तु थी वह कहीं गरीवोंका खाद्य न वन जाय। और भी सैकड़ों विलास-वस्तुओंका यही हाल होता है। वे कहांतक गिनायी जायं! केवल यह याद रख लेना काफी है कि किस प्रकार अत्यंत आवश्यक वस्तुओंकी पैदावार सीमित की जाती है। लाखों मजदूर रोज कोयला खोदनेको तैयार हैं, जिसमें वह कोयला ठंडसे ठिठुरते हुए लोगोंको गरमी पहुंचानेके लिए भेजा जा सके। किंतु बहुधा उनमें से एक-तिहाई या आधेतकको सप्ताहमें तीन दिनसे अधिक काम नहीं करने दिया जाता। क्यों ? इसीलिए कि कोयलेका भाव ऊँचा रखना है। हजारों जुलाहोंको करवे नहीं चलाने दिया जाता, मले ही उनके स्नी-वचोंके तन दकनेके लिए चीथड़े भी मयस्सर नहीं, और यूरोप के तीन चौथाई लोगोंको काफी कपड़ा न मिले।

सैकड़ों भटियां, हजारों कारखाने समय-समयपर बेकार रहते हैं। बहुतोंमें सिर्फ आधे समय काम होता है। प्रत्येक सम्य देशमें लगभग बीस लाख मनुष्य तो ऐसे बने ही रहते हैं & जिन्हें काम चाहिए पर दिया नहीं जाता।

यदि इन लाखों नर-नारियोंको काम दिया जाय तो वे कितने हर्षसे वंजर जमीनको साफ करके या खराब जमीनको उपजाऊ बना कर उम्दा फसले तैयार करनेमें लग जायें! इनका एक ही वर्षका सच्चे दिलसे किया हुआ परिश्रम लाखों बीघा बेकार जमीनकी पैदाबारको पाँचगुना

<sup>\*</sup> भारत में तो यह संख्या करोड़ोंतक पहुँचेगी।

कर देनेके लिए काफी होगा। किंतु दुर्भाग्य तो देखिए कि जो लोग धनोपार्जनकी विविध दिशाओं में अग्रगामी वननेमें सुख मानते हों उन्हींको केवल इस कारण हाथ-पर-हाथ धरे वैठे रहना पड़ता है कि भूमि, खानों और उद्योग-शालाओं के स्वामी समाजको चूस-चूस कर उस धनको तुर्की या मिश्रमें या और कहीं लगाना पसंद करते हैं और वहाँ के लोगों को भी गुलाम बनाते हैं।

यह तो हुई उत्पत्तिको जान-बूझकर और प्रत्यक्ष रूपसे कम करने की वात । किंतु इसका एक अप्रत्यक्ष ढंग भी है जिसका कोई हेतु ही समझमें नहीं आता । वह ढंग यह है कि सर्वथा निरर्थक पदार्थोंके वनानेमें मानवीय परिश्रम खर्च किया जाता है, जिससे धनवानोंके थोथे गर्वकी तुष्टिभर होती है।

यह हिसाव लगाना अशक्य है कि जिस शक्तिसे उत्पादनका और उससे भी अधिक उत्पादकयंत्र तैयार करनेका काम लिया जा सकता है उस शक्तिका कितना अपन्यय किया जाता है और संपत्तिका उपार्जन किस सीमातक कम किया जाता है। इतना बता देना काफो है कि बाजारोंपर प्रसुत्व प्राप्त करने. पड़ोसी देशोंपर बळात अपना मार्ळ लादने और स्वदेशके गरीबोंका खून आसानीसे चूस सकनेके एकमात्र उद्देश्यसे यूरोप सेनाओंपर वेद्यमार रुपया खर्च करता है। करोड़ों रुपया हर साल नाना प्रकारके कर्मचारियों के वेतनपर न्यय किया जाता है। और इन कर्मचारियोंका काम क्या है ? यही कि वे अल्पसंख्यक लोगा अर्थात सुद्दीभर घनिकांके राष्ट्रके आर्थिक जीवनका गति-चक्र अपने हाथमें रखनेके हककी रक्षा करें ? करोड़ें रुपया न्यायाधीशें। जेलखानें। पुलिसवालें। और तथोक्त न्यायके दूसरे कार्योंपर खर्च किया जाता है। और यह सब निरर्थंक न्यय है, क्योंकि यह अनुभवकी वात है कि बड़े-बड़े नगरोंमें जब-जब जनताका थोड़ा-सा भी कप्ट-निवारण हुआ है तब-तब अपराधोंकी संख्या और मात्रा बहुत कम हो गयी है। इसी प्रकार करोड़ों रूपया दल या राजनीतिज्ञ विशेष अथवा सट्टेबाजेंके किसी विशेष समृहके लागके लिए समाचार-पत्रों द्वारा हानिकर देनेकी बहुत कोशिश की । किंन्तु यह नवीन भावना अपने बंधन तोड़कर अब क्रांतिके रूपमें मूर्तिमान हुए विना नहीं रह सकती।

क्रांति आयेगी किथरसे ? इसके आगमनकी घोपणा कैसे होगी ? इन प्रश्नेका उत्तर कोई नहीं दे सकता । भविष्य अभी अज्ञातके गर्भमें है । पर जिनके ऑखें है और मस्तिष्क है वे उसके रुक्षणोंको समझनेमें ग़ळती नहीं करते । मजदूर और उनके रक्त-शोपक, क्रांतिवादी और प्रति-गामी, विचारक और कर्ममार्गी, सभीको ऐसा माळ्झ हो रहा है कि क्रांति हमारे द्वारपर खड़ी है ।

अच्छा, तो जब यह विजली गिर चुकेंगी तब हम क्या करेंगे ?

हम प्रायः क्रांतियोंके आश्चर्यंजनक दश्योंका अध्ययन तो इतना अधिक करते हैं और उनके ज्यावहारिक अंगपर इतना कम ध्यान देते हैं कि सम्भव है हम इन महान् आन्दोलनोंके तमाशे—शुरूके दिनेंकी लड़ाई—मोर्चेंबन्दी—को ही देखकर रह जायं। पर यह प्रारंभकी भिड़ंत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। क्रांतिका सचा काम तो पुरानी रचनाके छिन्न-भिन्न हो जानेके बाद ही शुरू होता है।

पुराने शासक अशक्त और जर्जर तो होते ही हैं, आक्रमण भी उन पर चारों ओरसे होता है। बेचारे विद्रोहकी फूंक लगते ही उड़ जाते हैं। जनसाधारणकी क्रांतिके सामने तो पुरातन व्यवस्थाके विधाता और भी तेजीके साथ गायव हो जाते हैं। उसके समर्थक देशको छोड़ भागते हैं, और अन्यन्न सुरक्षित बैठकर षड्यंत्रोंकी रचना और वापस लौटनेके उपाय सोचा करते हैं।

जब पुरानी सरकार नहीं रहती तो सेना भी छोकमतके ज्वारके सामने खड़ी नहीं रहती। सेनानायक भी दूरद्शिता-पूर्वक भाग जाते हैं, और सिपाही उनका कहना नहीं मानते। सेना या तो निरपेक्ष खड़ी रहती है अथवा विद्रोहियोंमें मिल जाती है। पुलिस आरामसे खड़ी-खड़ी सोचती है कि भीड़को मारें या हम भी 'कम्यून' (स्वतंत्र प्रादेशिक सरकार) की जय' बोल दें। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी निकल्ते है जो अपने-अपने स्थान-पर प्रहुंचकर नथी सरकारकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने छगते हैं। धनवान

नागरिक अपनी-अपनी पेटियां भरकर सुरक्षित स्थानोंको चल देते हैं। साधारण लोग रह जाते हैं। क्रांति देवीका अवतरण इसी प्रकार होता है।

कई वड़े-बड़े शहरोंमें कम्यूनकी घोषणा कर दीजाती है। हजारों आदमी वाजारोंमें इधर-उधर घूमने लगते हैं और शामको सभास्थलों में जाकर पृछते हैं 'हम क्या करें ?' इस प्रकार सार्वजनिक मामलेंपर उत्साह-पूर्वक चर्चा होने लगती है। सब उनमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। जो लोग कलतक उदासीन थे वे ही शायद सबसे अधिक उत्साह दिखाने लगते हैं। सर्वत्र सद्भावना और विजयको पृक्षी कर देनेकी उत्कट लालसा पायी जाती है। ऐसे ही समयमें अपूर्व देशभक्तिके कार्य होते हैं। जासाधारणमें आगे बढ़नेकी भरपूर अभिलापा होती है।

ये सब वातें शानदार और महान होती हैं। किंतु ये भी क्रांति नहीं हैं। बात यह है कि क्रांतिकारियोंका कार्य तो यहांसे ग्रुरू होता है। निस्संदेह प्रतिहिंसाके कार्य होंगे। जनताके कोपभाजन व्यक्ति अपने कियेका फल पार्येगे। किंतु ये बातें भी क्रांति नहीं हैं, केवल संग्रामकी स्फुट घटनाएँ हैं।

समाजवादी राजनीतिज्ञ, कटर सुधारक, कलतक जिनकी कहीं पूछ नहीं थी ऐसे प्रतिभागाली पत्रकार और हाथ-पर पीटकर भाषण करने वाले वक्ता—मध्यविज्ञ और मजदूर सभी—जल्दी-जल्दी नगर-भवन और सरकारी दफतरोंमें पहुंचकर रिक्त स्थानेंपर अधिकार कर लेंगे। कुछ लोग जी भरकर अपने शरीरको सोने-चांदीके आभूषणोंसे सजा लेंगे, मंत्रियोंके दर्पणोंमें उन्हें देख-देखकर अपनी सराहना करेंगे, और अपने पदके अनुरूप महत्त्वसूचक मुद्रा धारण कर आजा देना सीखेंगे। इन गौरव-चिन्होंके विना वे अपने कारखाने या दफ्तरके साथियों पर रोव केंसे गांठ सकते हैं ? दूसरे लोग सरकारी कागजातमें गड़ जायंगे और सचे दिलसे उन्हें समझनेकी कोशिश करेंगे। ये कानून बनायेंगे और सचे दिलसे उन्हें समझनेकी कोशिश करेंगे। ये कानून बनायेंगे और बड़े-बड़े हुक्म निकालेंगे। पर इनकी तामील करनेका कुछ कोई न उद्योगा। कांति जो ठहरी !

उन्हें जो अधिकार मिला नहीं है उसका डोंग रचनेके लिए वे पुराने

शासनके स्वरूपका सहारा लेंगे। ये 'अस्थायी सरकार'. 'सार्वजनिक रक्षा-समिति', 'नगर-शासक' इत्यादि अनेक नाम प्रहण करेंगे । निर्वाचित हों अथवा स्वयंभ्र. वे समितियों और परिपदेंमिं वैटेंगे। वहां दस-बीस अलग-अलग विचार-सरणियोंके लोग एकत्र होंगे। उनके मस्तिष्कमें क्रांतिके क्षेत्र. प्रभाव और ध्येयकी भिन्न-भिन्न कल्पनाएं होंगी । वे वाख्यसमें अपना समय बर्वीद करेंगे। ईमानदार लोगोंका एक ही स्थानमें ऐसे महत्त्वा-कांक्षियोंसे पाला पढेगा जिन्हें केवल शक्ति-अधिकारकी चाह है और जो उसके मिलनेपर जिस जनतामें से वे निकलते हैं उसीको ठोकर मारते है। ये परस्पर-विरोधी विचारेंके लोग एकत्र होगे जिन्हें आपसमें क्षण-भंगर संधियाँ करनी पहेंगी. जिनका उद्देश्य सिर्फ बहुमत बनाना होगा। परंतु यह बहुमत एक दिनसे ज्यादा टिकनेका नहीं। परिणाम यह होगा कि ये आपसमें छड़ेंगे. एक दूसरेको अनुदार, सत्तावादी और मूर्ज वता-यंगे. किसी गंभीर विषयपर एकमत न हो सकेंगे, जरा-जरासी वातें पर वाद-विवाद करेंगे. और सिवाय छंवी-चौड़ी घोषणाएं निकालनेके और कोई ठोस काम न कर सकेंगे। एक ओर तो ये छोग इस प्रकार अपना महत्त्व प्रदर्शित करते रहेंगे और दूसरी ओर आन्दोलनकी सची शक्ति बाजारेंमे भटकती फिरती होगी।

इन वातोंसे अभिनय-प्रिय लोग भले ही खुश हो लें, किंतु यह भी क्रांति नहीं है।

हां, इस बीचमें जनताको तो कप्ट भोगने ही होते हैं। कारखाने बंद रहते हैं। ज्यापार चौपट हो जाता है। मजदूरोंको जो थोड़ी-सी मजदूरी पहले मिलती थी वह भी नहीं मिलती। खाद्य पदार्थोंका भाव चढ़ जाता है। किर भी जनसाधारण उस वीरोचित निष्ठाके साथ जो सदा उनकी विशेषता रही है और जो महान् संकटोंके अवसरोंपर और भी उच हो जाती है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। सन् १८४८ में उन्होंने कहा था कि "हम प्रजातंत्र सरकारसे तीन महीनेतक कुछ न माँगेंगे।" परंतु उनके 'प्रतिनिधि' और नयी सरकारके बाबू लोग और दफ्तरके अदना-से-अदना पदाधिकारीतक नियमसे तनख्वाहें छेते रहे।

जनता कप्ट उठातो है। बालोचित विधास और स्वाभाविक प्रसन्न-ताके साथ लोग सोचते हैं कि "नेताओंपर भरोसा रखना चाहिए। वे 'वहां', उस सभाभवन, नगरभवन, या सार्वजनिक रक्षा-सिनितेमें हमारी भलाई सोच रहे हैं।" परंतु 'वहां' तो नेतागण दुनियामरकी वातेंपर विवाद किया करते हैं. केवल जनताके हितकी चर्चा नहीं करते। १७९३ में जब फ्रांसमें हक्काल पढ़ गया और उसने क्रांतिको पंगु कर दिया, जब लोगोंकी द्वरी दशा हो रही थी, यचिप वाजारमें शानदार विगयोंकी भीड वैसीही लगी रहती थी और खियां विद्या-बिद्या आभूपण और पोशाकें पहनकर निकलती रहती थीं, तब रावेसपियेर जैकोबिन दलवालेंांसे आप्रह कर रहा था कि वे इंगलेंडकी राज्य-न्यवस्थापर लिखे हुए उसके ग्रंथपर बहस ही करलें। १८४८ में मजदूर लोग तो व्यापार-व्यवसाय बंद हो जानेके कारण कष्ट पा रहे थे. पर अस्थायी सरकार और राष्ट्रसभा इसपर झगड़ रही थीं कि सिपाहियोंको पेंशन क्या दी जाय और जेलखानेमें मशक्कत कैसी ली जाय ? उन्हें उस वातकी फिक्र न थी कि जनता इस विपत्ति-कालमें किस प्रकार दिन काट रही है। पेरिसकी कम्यून-सरकार ( १८७१ ई० ), जो प्रशियाकी तोपोंकी छायामें जन्मी थी और केवल सत्तर दिन ही जीवित रह पायी, उसने भी यही गलती की। उसने नहीं समझा कि अपने योद्धाओं-को पेटभर खिलाये विना क्रांति सफल कैसे होगी. और सिर्फ थोडा-सा दैनिक वेतन नियत कर देनेसे ही कैसे कोई आदमी युद्ध कर सकेगा और कैसे अपने परिवारका पोपण करेगा।

इस प्रकार कष्ट भोगती हुई जनता प्रति है—"इन कठिनाइयोंसे पार पानेका उपाय क्या है ?"

3

• इस प्रश्नका एक ही उत्तर दिखाई देता है। वह यह कि हमें यह बात मान लेनी चाहिए और उच स्वरसे उसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि प्रत्येक मनुष्यको और सब बातोंके पहले जीवित रहनेका अधिकार है, फिर चाहे वह मनुज्य-समाजमें किसी भी श्रेणीका हो, बखवान हो या निर्वेछ, योग्य हो अथवा अयोग्य। साथ ही यह भी स्वीकार कर छेना चाहिए कि समाजके हाथमें जीवनके जितने साधन हैं उनको सबमें निरपवाद रूपसे बांट देना उसका कर्तन्य है। हमें इस सिद्धांतको मानकर उसपर चळना भी चाहिए।

क्रांतिके प्रथम दिनसे ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रमजीवी यह जान जाय कि उसके लिए नवीन युगका उद्य हो गया। भविष्यमें किसीको पासमे महल होते हुए पुलके नीचे दुवककर सोनेकी मजबूरी न होगी, धनका बाहुच्य रहते हुए किसीको भूखों न मरना पड़ेगा। सब चीजें सबके लिए हैं, यह बात कोरी कल्पना ही न रहेगी, व्यवहार में भी चिरतार्थ होगी। क्रांतिके प्रथम दिनसे ही श्रमजीवीको यह मालूम पड़ना चाहिए कि इतिहासमें पहली ही बार ऐसी क्रांति हुई है जो जनताको उसके कर्तव्योंका उप्देश देनेसे पूर्व उसकी आवश्यकताओंका विचार करती है।

यह सब कान्नसे न होगा। काम करनेका एकमात्र सच्चा और वैद्यानिक ढंग अख्तियार करना होगा—ऐसा ढंग जिसे सर्वसाधारण समझ सक्ते और चाहते हों। वह यह है कि सबके सुख-सम्पादनके लिए आवश्यक साधनेंपर तुरंत और पिका कब्जा कर लिया जाय। अन्नमण्डारों, कपड़ेकी दुकानें। और निवास-स्थानेंपर जनताका अधिकार हो जाना चाहिए। कोई चीज बर्बाद न होनी चाहिए। शीध्र इस प्रकारका संगठन करना चाहिए कि भूखेंको भोजन मिले, सबकी आवश्यकताएं पूरी हों और उत्पत्ति इस प्रकार हो कि उससे न्यक्तियासमूह-विशेषको ही लाम न पहंचे बहक सारे समाजके जीवन और विकासको सहायता मिले।

फ्रांसकी १८४८ की क्रांतिमें 'काम करनेका अधिकार' इस वाक्य-खंडसे छोगोंको बड़ा घोखा दिया गया। और अब भी ऐसे ही दोमानी बाक्योंसे घोखा देनेकी कोशिश होती है। परत अब इनकी जरूरत नहीं है। इमें साहस करके 'सबके सुख"के सिद्धांतको स्वीकार करना और उसकी संभावनाको पूर्ण करना चाहिए। १८४८ में जब श्रमजीवियोंने काम करनेके अधिकारका दावा किया तो राष्ट्रीय और म्युनिसिपल कारखाने वनाये गये और वहां वे २० पेंस रोजाना मजदूरीपर पिसनेके लिए भेज दिये गये! जब उन्होंने कहा कि "श्रमिकेंका संगठन" होना चाहिए तो जबाब दिया गया— "मित्रो, धैर्य रक्खो। सरकार इसका इंतजाम कर देगी। अभी तो तुम मजदूरी लेते चलो। बीर श्रमिको, जीवन-भर मोजनके लिए युद्ध किया है, अब तो जरा आराम ले लो!" इस बीच तोपें सुधार ली गयीं, फौज खला ली गयी और मध्यम वर्गकी जानी हुई तरह-तरहकी तरकीबोंसे श्रमिक निदशस्त्र कर दिये गये। यहांतक कि जून १८४८ के एक दिन, पिछली सरकारको उलट देनेके चार मास बाद ही, उनसे कह दिया गया कि अश्लोकामें जाकर बसो नहीं तो गोलियोंके निशाना बना दिये जाओगे।

परंतु सुखपूर्वक जीवित रहनेके अधिकारपर आरूढ़ होनेमें जनता इससे अधिक महत्वपूर्ण दूसरे अधिकारकी भी घोषणा करती है। वह यह कि इस वातका निर्णय भी वहीं करेगी कि उसको सुख किन चीजेंसि मिलेगा, उस सुखकी प्राप्तिके लिए कौन-कौनसी वस्तु उत्पन्न करनी होगी और किस-किसको निकन्मी समझकर फेंक देना होगा।

'काम करनेका अधिकार' और 'सवका सुख' इन दोनें। सिद्धान्तों का भेद समझने-योग्य है। पहलेका अर्थ इतना ही है कि श्रमजीवी सदा थोड़ी-सी मजदूरीका दास वना रहे, कठोर परिश्रम करनेको विवश हो, उसपर मध्यम वर्गके लोगोंका शासन बना रहे और वे उसका रक्त-शोषण करते रहें। दूसरे सिद्धांतका अर्थ यह है कि श्रमजीवी मनुष्योंकी भांति रह सकें और उनकी संतानको वर्तमानसे अच्छा समाज मिले। अब समय आगया है कि व्यापारवादकी चक्कीमें न पिसते रहकर सामाजिक कांति की जाय और श्रमजीवियों को उनके नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हों।

## अराजक साम्यवाद

δ

हमारा विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्तिका अंत कर देनेके बाद प्रत्येक समाजको अपना संगठन अराजक साम्यवादके टंगपर करना पड़ेगा। अराजकताका परिणाम साम्यवाद (क्रम्यूनिज्म) और साम्यवादका परिणाम अराजकता होता ही है, क्योंकि दोनेंका ही उद्देश्य समानताकी स्थापना है।

एक समय ऐसा था जब एक किसान-नुदुन्य यह समझता था कि जो अनाज वह उरपन्न करता है या जो कपड़े वह जुनता है वह उसीकी जमीनकी पैदाबार है। किंतु यह दृष्टि भी सर्वथा निर्दोष नहीं थी। सड़कें, पुळ, दृळदृछ और चरागाह लादि ऐसी बहुत-सी चीनें थीं निनके बनाने, साफ करने और ठीक रखनेमें सब छोगोंको परिश्रम करना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति जुनाई या रंगाईमें कोई सुधार करता था तो उसका छाम समीको मिळता था। कोई परिवार एकाकी होकर जीवित नहीं रह सकता था, उसे अनेक प्रकारसे पूरे गांव या मण्डळपर अवळंबित रहना पड़ता था।

आज तो यह दावा करनेकी जरा भी गुंजाइश नहीं है कि पैदावार व्यक्ति-विशेषकी मेहनतका फल है, क्योंकि आधुनिक उद्योग-धंधोंके क्षेत्रमें सभी चीजें एक-दूसरीपर अवलंबित हैं और उत्पत्तिके सारे विभाग परस्पर गुंधे हुए हैं। सम्य देशोंमें कपड़े और खानके उद्योगोंने जो आश्चर्यजनक उज्जिति कर ली है उसका कारण यह है कि उनके साय-साध सैकड़ें। छोटे-बड़े दूसरे उद्योगोंका विकास हुआ है, रेल-मार्गका विस्तार हुआ है, समुद्र-पात्राके रास्ते खुल गये हैं, हजारों मजदूरोंकी हाथकी कारीगरी वढ़ गयी है, और सारे ध्रमजीवी समाजकी संस्कृतिका मान ऊँचा हो गया है। सार यह कि उन उद्योगोंको संसारके सभी भागोंमें रहनेवाले मजदुरोंके परिश्रमका लाभ निला है।

तव यह हिसाव केंसे लगाया जाय कि सबके परिश्रमसे पेदा होनेवाले धनमें प्रत्येक व्यक्तिका कितना हिस्सा हो ? समष्टिवादियाँ (Collectivists) की यह तजवीज तो न कोई आदर्श व्यवस्था होगी और न उचित कार्य ही कि जिसने जितने घंटे काम किया हो उसे उत्तनी ही मजदूरी दे दी जाय। जब हम समाजकी यह कल्पना राजकर चलते हैं कि उसमें काम करनेके साधन समाजकी सम्मिलित सम्पत्ति हैं तो हमें मजदूरीका सिद्धांत छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी रूपमें हो।

मजदूरी देनेकी प्रणालीका जन्म भूमि और उत्पत्तिके अन्य साधनोंपर व्यक्तियोंका अधिकार होनेके सिद्धांतसे हुआ है। पूंजीवादके विकासके लिए यह आवश्यक थी। उसके नाशके साथ इसका नाश भी अनिवार्य है। जब हम परिश्रमके साधनेंको सबकी सम्मिलित सम्पत्ति मान लेंगे तो सम्मिलित परिश्रमका फल भी सब मिलकर ही भोगेंगे।

हमारा दूसरा विश्वास यह है कि साम्यवाद केवल वांछनीय ही नहीं है, बिक्क वर्तमान समाज, जिसकी बुनियाद व्यक्तिवादपर है, बलाद उसकी ओर ही जा रहा है। पिछले तीन सौ वपोंमें व्यक्तिवादफे इतना बढ़नेका कारण यह है कि धन और सत्ताके अत्याचारोंसे अपनी रक्षा करनेमें व्यक्तियोंको बढ़ी कोशिश करनी पड़ी है। कुछ समयतक व्यक्तिवादी यह समझते रहे कि व्यक्ति राज्य और समाजसे बिलकुल आजाद हो सकता है। वे कहते थे कि रुपयेसे सब कुछ खरीदा जा सकता है। परंतु आधुनिक इतिहासने उन्हें बता दिया है कि यह खयाल गलत है। चाहे तिजोरियां सेानेसे भरी पड़ी हों, पर मनुष्य सबकी मददके बिना कुछ नहीं कर सकता।

ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिवादकी लहरके साथ-साथ एक ओर तो प्राचीन आंशिक साम्यवादकी रक्षाका, और वृक्षरी ओर आधुनिक जीवनके अनेक प्रकारके विकासमें साम्यवाटके सिद्धांतको प्रविष्ट करनेका प्रयत्न होता रहा है।

मध्यकालीन साम्यवादी नगर या मण्डल (कम्यून) ज्यों ज्यों भूस्वामियों या धर्माधिकारियों के चंगुलसे निकलते गये त्यें स्विमलित परिश्रम और सिम्मलित उपभोगका विस्तार और विकास भी होता चला गया। व्यक्ति नहीं, नगर सिम्मलित रूपसे माल जहाजों में भर-भर कर बाहर भेजने लगे, और विदेशी व्यापारसे जो मुनाफा होता उसे सब मिलकर बंग्टने लगे। आरंभमें तो नगर-संस्थाएं ही सारे नागरिकों के लिए खाद्य-पदार्थ भी खरीदती थी। इन संस्थाओं के चिन्ह उन्नीसवीं शताविद्यतक पाये जाते थे। अब भी उनकी दंतकथाएं प्रचलित हैं। पर अब वे विलीन हो चुकी हैं। किंतु प्राम-संस्थाएं आज भी इस साम्य-बादका नाम बनाये रखनेकी चेष्टा कर रही हैं और सफल भी होती हैं। हां, जब राज्य उनपर आक्रमण करता है तो उनका चुछ वश नहीं चलता।

इस बीच अनेक भिन्न-भिन्न रूपोंमें नये-नये संगठन बन रहे हैं। इनका आधार वही सिद्धांत है, अर्थात् प्रत्येक मनुष्यको उसकी आवश्य-कताके अनुसार मिले। वस्तुतः साम्यवादके थोड़े-बहुत सहारेके विना तो अधिनक समाज जीवित ही नहीं रह सकता। व्यापारिक प्रणालीके कारण भले ही लोगोंमें स्वार्थकी मान्ना बढ़ गयी हो, किंतु साम्यवादकी प्रमृत्ति और उसका प्रभाव अनेक प्रकारसे बढ़ रहा है। पहले सड़कों और पुलोपर जो यात्रा-कर लिया जाता था वह अब नहीं लिया जाताला । बालकोंके लिए निश्चालक क्षजायबघर, पुस्तकालय, पाठशालाएं और मोजनतक उपलब्ध है। वाग-बगीचे सबके लिए खुले हैं। बाजारोंमें पहीं सड़कों और रोशनी सबके लिए मुफ्त है। प्रत्येक घरमें काफी पानी पहुंचाया जाता है। इस सारी व्यवस्थाका मूल यही सिद्धांत तो है कि 'जितनी जरूरत हो। उतना ले लो।'

रेल और ट्राम-गाड़ियोंसे महीने-महीने और साल-सालाभरके टिकट मिलने लगे हैं। उनसे जितनी बार चाहिए सफर कर लीजिए। कई राष्ट्रीने

<sup>🗚</sup> भारतमें तो आज भी लिया जाता है।

तो यह नियम भी कर दिया है कि रेल-मार्गसे चाहे कोई पाँच से। मील जाय चाहे हजार मील, किराया एक ही लगेगा। अब तो डाक-विभागकी तरह सब स्थानोंके लिए एक ही दाम लेनेके नियममें थोड़ी ही कसर रह गयी है। इन अनेक नयी-नयी वातोंमें व्यक्तिगत खर्चका हिसाब लगानेकी प्रवृत्ति नहीं पायी जाती। कोई आदमी पाँच सा मील जाना चाहे, दूसरेको आठ सा मील जाना हो, यह तो अपनी-अपनी जरूरतकी वात है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एकको दूसरेसे दुगुना पैसा देना चाहिए। इस प्रकारकी मनोदशा इस व्यक्तिवादी समाजकी भी है।

एक प्रवृत्ति यह भी है-हल्की-सी ही सही-कि व्यक्तिकी आव-श्यकताओंका लिहान किया जाय. उसकी पिछली या संभान्य सेवाओंका खयाल न किया जाय । हम सारे समाजका विचार इस ढंगसे करने लगे हैं कि उसके प्रत्येक भागका दूसरेसे इतना घनिष्ट संबंध है कि एककी सेवासे सबकी सेवा होती है। आप किसी पुस्तकालयमें जाइए। आपको पुस्तक देनेसे पहले आपसे कोई यह न पूछेगा कि आपने समाजकी क्या-क्या सेवाएं की हैं। इतना ही नहीं, यदि आपको पुस्तक-सूची देखना न आता हो तो पुस्तकाष्यक्ष स्वयं आकर आपकी सहायता करेगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक संस्थाओं में प्रत्येक सदस्यको समान सुविधाएं मिलती हैं। विज्ञान-शालाओं में आविष्कार करनेके लिए जो लोग प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें भी समान सुविधाएं दी जाती हैं। तूफानी समुद्रमें जब जहाज हुबता है तो रक्षा-नौका ( लाइफ बोट ) के खेवट अनजान यात्रियोंकी रक्षा भी अपनी जान जोखिसमें डालकर समान-भावसे करते हैं। वे केवल इतना ही जान लेते हैं कि ये मनुष्य हैं और इन्हें सहायताकी जरूरत है। बस उसीसे प्राण-रक्षा पानेका उनका हक कायम हो जाता है।

इस प्रकार कहनेको व्यक्तिवादी होते हुए भी समाजके हृदयमें समाजवादको ओर जानेकी प्रवृत्ति चारों तरफ अपने आप पैदा हो रही है, उसके रूप भिन्न भले ही हों। मान लीजिए हमारे किसी बड़े शहरपर, जो मामूली हालतमें स्वार्थवादी होता है, कल ही कोई विपत्ति आपड़ी । मसल्म् शत्नुने उसके चारों तरक घेरा डाल दिया। अय उस स्वार्थवादी नगरका यही निर्णय होगा कि सबसे पहले वचों और बृद्धोंकी आवश्यकताएं पूरी की जायं। कोई यह न पृल्लेगा कि इन लोगोंने समाजकी अयतक क्या सेवा की हैं और आगे क्या करेंगे। पहले उन्हें खाने-पीनेको दिया जायगा, वाटमें योदाओंकी खोज-खवर ली जायगी। उनमें भी इस बातका कोई भेद न किया जायगा कि किसने अधिक साहस अथवा बुद्धिमत्ताका सबूत दिया है। हजारों खी-पुरूप एक दूसरेसे बढ़-बढ़कर प्रेम-पूर्वक घायलोंकी सेवा करेंगे।

यह प्रवृत्ति हममें रहती है और ज्यों ही सबकी बढ़ी-बढ़ी जरूरतें पूरी हो जाती है, दिखाई देने लगती है, तथा ज्यों-ज्यों समाजकी उत्पादन-श्रक्ति बढ़ती हैं त्यों-त्यों यह प्रवृत्ति बलवती होती जाती है। जब कोई महान् विचार दैनिक जीवनकी तुच्छ चिताओंको दवा देनेके लिए आगे आता है तब तो यह प्रवृत्ति कियात्मक शक्तिका रूप धारण कर लेती है।

तो फिर यह संवेह कैसे हो सकता है कि जब उत्पत्तिके साधन सबके छिए सुलम हो जाउँगे, व्यवसाय साम्यवादके सिद्धांतोंपर चलने लगेगा, सजदूर फिरसे समाजमें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करके सबकी जरूरतोंसे भी ज्यादा माल पैटा करने लगेंगे, तब यह परोपकारकी मावना और भी हृहद् रूप धारण न कर लेगी और अंतमें सामाजिक जीवनका सुल्य नियम न जन जायगी?

हम आगामी अध्यायों में निःसम्पत्तीकरणके व्यावहारिक रूपपर विचार गेंगे। उक्त व्यक्षणोंसे हमें यह विश्वास होता है कि जब क्रांति वर्तमान् मणाठीकी आधारभूत शक्तिको नष्ट कर देगी तो हमारा प्रथम कर्तन्य यह होगा कि हम अविकंध साम्यवादको कार्यान्वित करें। परत हमारा यह साम्यवाद अराजक या विना किसी राज्य-शासनके स्वतंत्र छोगोंका साम्यवाद होगा। हमारा साम्यवाद मानव जातिके युग-युगमें प्रचिखत दो आदशों—आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनता—का समन्वय होगा। जव हम अपने राजनीतिक संगठनको अराजक रूप देते हैं तो हम मानवीय प्रगतिकी दूसरी प्रमुख प्रवृत्तिको प्रदर्शित मात्र करते हैं। यूरो-पीय समाजोंने जब कभी उन्नति की है तब उन्होंने राजसत्ताके जुएको अपने कंथोंसे उतार फेंका है और उसके स्थानपर वैयक्तिक सिन्दांतों पर आश्रित प्रणाछीकी स्थापना की है। इतिहास साक्षी है कि थोड़ी या बहुत जब कभी क्रांति हुई, जब पुरानी सरकारें उखाड़ दी गर्थी, उस समय आर्थिक तथा बौद्धिक दोनों क्षेत्रोंमें तेजीसे उन्नति हुई। 'कन्यूनों' को मताधिकार मिल जानेके पश्चात् भी ऐसा ही हुआ। उस समय ब्यवसायी संघोंने जितनी उन्नति की उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। उस महान् किसान-विभुवके पश्चात् भी ऐसा ही हुआ जिसके फलस्वरूप रिफामेंशन (धर्म सुधार)का आंदोलन हुआ और पोपकी शक्ति नामसात्रको रह गर्थी। ऐटलांटिक महासागरके उस पार पुरानी दुनियाके असंतुष्ट-जनों द्वारा स्थापित समाजमें भी ऐसा ही हुआ जो थोड़े समयके लिए स्वतंत्र हो गया था।

और यदि वर्तमान सभ्य जातियोंके विकासको हम ध्यानसे देखें तो हमें निस्संदेह एक ऐसा आन्दोलन दिखाई देता है जो सरकारोंके कार्यक्षेत्रको सीमित करनेकी ओर अधिकाधिक झुकता जा रहा है और जो च्यक्तिको अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देता जाता है।

यह विकास हमारी आँखोंके सामने हो रहा है। यद्यपि यह विकास उन पुरानी संस्थाओंके कूड़े-करकट तथा पुराने अंध-विश्वासोंसे लढ़ा हुआ है तथापि दूसरे सब विकासोंके समान उन प्राचीन विश्व-बाधाओं-को, जो रास्तेको रोकती हैं, उखाड़ फेंकनेके लिए वह केवल एक क्रांतिकी प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें नवनिर्मित समाजमें बढ़ने फैलनेके लिए वह पूरा मैदान पा सके।

मनुष्य बहुत ससयतक एक असाध्य समस्याको हरू करनेका प्रयत्न करता रहा है। वह चाहता है कि ऐसी राज्य-संस्था या सरकार यन जाय जो व्यक्तिसे वल-पूर्वक आज्ञा-पालन भी कराये और साथ ही समाजकी सेवक भी वनी रहे। परंतु ऐसी सरकार वन नहीं सकती। अंतमें वह हरएक प्रकारकी सरकारसे हो अपने को स्वतंत्र करनेका प्रयत्न करता है। वह समान उद्देश्य रखनेवाले व्यक्तियों और समुहोंके बीच स्वेच्छाप्रेरित सहयोग और सम्पर्क स्थापित करके अपने संगठनकी आवश्यकताको पूर्ण करने लगता है। प्रत्येक छोटे-से-छोटे प्रदेशकी स्वाधीनता आवश्यक हो जाती है। यहुधा वर्तमान राज्योंकी सीमाओंका उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक हितके लिए किया गया आपसी समझौता कानुनका स्थान ले लेता है।

पहले जो कुछ राज्यका कर्तन्य समझा जाता था वह भाज संदेहका विषय है। राज्यके विना भी प्रवंध अधिक सरस्तासे और अच्छा हो जाता है। इस दिशामें अवतक जो प्रगति हुई है उससे हम इस नतीजेपर पहुंचते हैं कि मनुष्य-जातिकी प्रवृत्ति राज्य-संस्थाको मिटा देनेकी ओर है, जो वास्तवमें अन्याय, अस्याचार और एकाधिकार का मूर्च रूप है।

अब भी हमें ऐसे जगतकी झांकी मिळ 'सकती है जहाँ मलुष्य-मलुष्यमें संबंध कायम रखनेवाली चीज कान्न नहीं बिटक सामाजिक रीति-रिवाज हैं। हम सबको इस बातकी जरूरत महसूस होती है कि हम अपने पड़ोसियोंका सहारा, उनकी मदद और उनकी सहानुमृति चाहें। हां, यह जरूर है कि राज्य-हीन समाजकी कल्पनापर उतनी ही आपत्ति की जायगी जितनी विना व्यक्तिगत पूंजीके अर्थ-व्यवस्थाकी कल्पना पर। बात यह है कि वचपनसे हमें राज्यको एक तरहका ईश्वर समझना सिखाया जाता है। पाठशालासे लेकर विश्वविद्यालयतक यही शिक्षा दी जाती है कि राज्यमें विश्वास रक्खो और उसे मां-बाप समझोळ। इस अमको बनाये रखनेके लिए बड़े भारी तत्वज्ञानकी रचना की जाती है।

<sup>#</sup> फ्रोपाटिकिनने जब यह बात लिखी थी तबसे अवस्था बहुत ज्यादा बदल गयी है। अब तो विश्वविद्यालयोंमें राजनीतिके विद्यार्थियोंके लिए स्वतंत्र गवेषणाका

सारी राजनीतिका आधार यही सिद्धांत बनाया जाता है और हरएक राजनीतिज्ञ जव रंग-मंचपर आता है तो उसके विचार चाहे कुछ भी हों, वह जनतासे यह कहे विना नहीं रहता कि बस, मेरे दलके हाथमें राज शक्ति देदो; जिन दुःखोंके मारे तुम मरे जाते हो उनको हम दूर कर देंगे।"

सार यह कि जन्मसे छेकर मृत्युतक हमारे सारे काम इसी एक विचारकी श्रेरणासे होते हैं। आप किसी भी पुस्तकको, वह चाहे समाज-विज्ञानकी हो या कानूनकी, खोल छोजिए। आप देखेंगे कि उसमें राज्यके संगठन और उसकी का वाइयोंको इतना अधिक स्थान दिया जाता है कि लोग यह मानने लग जाते हैं कि संसारमें सिवाय राज्य और राजनीतिज्ञोंके और कुछ है ही नहीं।

अखबार भी हर तरहसे हमें यही पाठ पढ़ाते हैं। राज्य-समाओं के वादिववाद और राजनीतिक पढ़्यंत्रोंपर तो कालम-के-कालम रंग दिये जाते हैं और राष्ट्रके विशाल दैनिक जीवनको इधर-उधर या तो आर्थिक विषयों वाले स्तंमोंमें या मार-पीट और व्यभिचारके मुकदमांकी खबरों-वाले पृष्टोंमें जगह दी जाती है। अखबार पढ़ते समय तो उन असंख्य नर-नारियोंका कुछ खयाल ही नहीं आता जो जीते और मरते हैं, जिन्हें दुःख होता है, जो काम करते और वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जो विचार करते और उत्पादन करते हैं। मुद्दीभर आदमियोंको इतना महत्त्व दे दिया जाता है कि उनकी परछाई और हमारे अज्ञानके अंधकारमें सारा मानव-समाज छिप जाता है।

पर ज्यों ही हम अखबारी दुनियासे निकलकर जीवनके मैदानमें पहुंचते हैं और समाजपर दृष्टिपात करते हैं, हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि राज्य कितनी नगण्य वस्तु है। कौन नहीं जानता कि लाखों किसान जीवनभर यह अनुभव नहीं कर पाते कि राज्य किस चिड़ियाका नाम है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें दबाकर कोई भारी कर वस्ल करता है। रोज करोड़ोंका लेन-देन सरकारके हस्तक्षेपके बिना होता है। व्यापार और विनिमयका काम होता ही इस ढंगसे है कि यदि एक पक्ष सम- द्वीतेको तोंड्नेपर तुल जाय तो राज्यकी सहायता मांगनेसे दूसरे पक्षको कोई लाभ नहीं हो सकता। तिजारतको समझनेवाले किसी भी भादमीसे वात कीजिए, भापको माल्झ हो जायगा कि यदि परस्पर विश्वास न हो तो व्यापारियोंका रोजमर्राका कारबार सर्वथा असम्भव हो जाय। भपना वचन पालन करनेकी आदत और अपनी साल बनाये रखनेकी चिंतासे यह आपसकी ईमानदारी कायम रहती है। जिस आदमीको वहे-वहे नाम देकर दूपित दवाइयोंसे प्राहकोंको जहर खिलानेमें जरा भी भात्मकानि नहीं होती उसे भी दूसरोंको दिये हुए समयपर उनसे मिलकर अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनेका खयाल रहता है। अगर इस गये-वीते जमानेमें भी यह सदाचार इस दर्जेतक बढ़ पाया है तो इसमें तो शक ही क्या है कि जब सिर्फ रुपया कमाना ही काम करनेकी एक-मात्र प्रेरणा और एकमात्र उद्देश्य न रहेगा और समाजका आधार दूसरोंकी कमाईका फल हड़प कर जाना ही न रह जायगा उस समय इस सदाचारकी तीज्ञ प्रगति होगी।

वर्तमान कालकी एक और विशेषता हमारे विचारोंकी और भी अधिक पुष्टि करती है। वह है निजी न्यवसायोंके क्षेत्रका सतत विस्तार और सब तरहके स्वतन्त्र संगठनोंका अत्यधिक विकास। ये संगठन पचासों प्रकारके हैं। वे हमारी सम्यताके इतने स्वाभाविक फल हैं, उनका विस्तार इतनी तेजीसे हो रहा है और वे इतनी आसानीसे आपसमें मिल जांते हैं, सम्य मनुष्यकी आवश्यकताओंकी सतत वृद्धिके वे ऐसे आवश्यक परिणाम हैं, और सर्वोपिर वे राज्यकी जगह इतनी अच्छी तरह लेकर उसके हस्तक्षेपकी आवश्यकताओं तूर कर देते हैं कि हमें उन्हें समाजके जीवनका महत्त्वपूर्ण अंग मानना ही होगा। अगर आज ये संगठन जीवनकी सब अभिन्यक्तियोंमें फैले हुए नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि इनके रास्तेमें मजदूरोंकी दरिव्रता, समाजकी फूट, पूंजीपर न्यक्तिगत अधिकार और राज्यकी जबरदस्त रुकावटें खड़ी हैं। इन रुकावटोंको दूर कर दीजिए, फिर देखिए कि कितनी जल्दी सम्य-समाजके विशाल कार्य-क्षेत्रमें इनका जाल बिछ जाता है।

٤.

पिछले पचास वर्षोंका इतिहास इस वातका जीवित प्रमाण है कि प्रतिनिधि-शासन उन सब कर्तव्योंको पूरा करनेमें नितान्त असमर्थ है जो हमने उसे सौंप हैं। आनेवाले दिनोंमें कहा जायगा कि १९वीं शतीमें उसका भरम खुल गया, उसका निकम्मापन प्रकट हो गया। उसका खोखलापन सबपर इस तरह प्रकट हो चुका है, उसकी त्रुटियाँ, उसके सहजदोप इतने स्पष्ट हैं कि मिल आदि जिन थोड़ेसे विद्वानोंने उसकी समीक्षा की है उन्होंने जन-समाजमें फैले हुए असंतोषको साहित्यिकरूप मात्र दिया है। हम थोड़ेसे लोगोंको चुनकर उनसे कहते हैं कि "आप हमारे जीवनके सभी क्षेत्रोंके लिए नियम-कायदे बना दीजिए, यद्यपि आपमें से एक भी उनके बारेमें कुछ जानता नहीं।" यह बात कैसी बेतुकी और नासमझी की है, इसे समझ लेना कठिन भी तो नहीं है।

अब तो हमें यह दिखाई देने लगा है कि बहुमत-शासनका अर्थ होता है राष्ट्र-सभाओं और निर्वाचन-समितियोंमें जिन मौका-परस्त लोगोंका बहुमत होता है अर्थात् जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती उनके हाथोंमें देशका सब कारबार सौंप दिया जाय।

सानव-समाजको अव नये-नये रास्ते मिलते जा रहे हैं। डाकियों के संगठन, रेलवे मजदूर-संघ और विद्वलारिषदों के उदाहरणोंसे यह प्रतीत होने लगा है कि कानूनके बजाय स्वेच्छापूर्वक किये हुए समझौतेसे मामले ज्यादा अच्छी तरह तै होते हैं। आज भी जब भिन्न-भिन्नऔर दूर-दूर बिखरे हुए समुदाय किसी विशेष उद्देश्यसे परस्पर संगठित होना चाहते हैं तो वे किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्लमेंटका चुनाव न करके दूसरे ही ढंगसे काम लेते हैं। जहाँ प्रत्यक्ष मिलकर या पत्र-द्वारा समझौता संभव नहीं होता वहां विवाद-प्रस्त विषयके जानकार प्रतिनिधि भेजकर उनसे कह दिया जाता है कि अमुक-अमुक मामलेमें समझौता करनेकी कोशिश करना। वहाँसे कोई कानून बनवाकर लानेकी जरूरत नहीं है बल्कि समझौतेकी कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए जिसे मानना या न मानना हमारे हाथमें हो।

यूरोप और अमेरिकाको बड़ी-बड़ी औद्योगिक कंपनियों और अन्य सभाओंका यही तरीका है। स्वतंत्र समाजका भी यही तरीका होगा। निरंकुश शासनके साथ-साथ गुलामीका होना जरूरी था। मजदूरी देकर गरीवोंका रक्त चूसनेवाले पूंजीवादके साथ प्रतिनिधि-शासनका ढकोसला ही शोभा देता है। पर जब समाज बंधन-मुक्त होकर अपना संयुक्त उत्तराधिकार पुनः प्राप्त करेगा तब मिन्न-भिन्न स्वतंत्र समृहों और उनके संघोंका ऐसा नया संगठन बनाना ही होगा जो नए अर्थ-शास्त्रके अनुकूल हो।

शसल बात तो यह है कि जैसी आर्थिक अवस्था हो वैसी ही राज-नीतिक संस्था बनती है। यदि राजनीतिक जीवनका कोई नया तरीका साथ-साथ न निकाला गया तो व्यक्तिगत संपत्तिको हाथ लगाना सुषिकल होगा।

## निस्संपत्तीकरण

ξ

राष्सचाइल्डके बारेमें कहा जाता है कि जब उसने १८४८की क्रांतिके कारण अपने धन-दौलतको ख़तरेमें देखा तो उसे एक चाल सुझी। उसने कहा—"में मुक्तकंटसे स्वीकार करता हूँ कि मेरी संपत्ति दूसराँको चूसकर इक्ही की गयी है। पर यदि कल ही में उसे यूरोपके करोड़ों निवासियों में वाँट दूं तो हरएकके हिस्सेमें तीन रुपयेसे अधिक नहीं आयेंगे। अच्छी वात है, जो कोई मुझसे मांगने आयेगा उसको तीन रुपये दे दूंगा।" इस प्रतिज्ञाको प्रकाशित करके वह धनकुत्रेर सदाकी मांति जुपचाप बाज़ारमें धूमने निकल पढ़ा। तीन-चार राहगीरोंने अपना-अपना हिस्सा माँगा। उसने व्यंग्यकी हंसीके साथ रुपये दे दिये। उसकी घाल चल गयी, और उस करोड़पती घरानेका धन अब भी उसके ही पास है।

ठीक यही दलील मध्यम श्रेणीके चालाक लोग भी देते हैं। वे कहा करते हैं—"अच्छा, भाप तो निस्संपत्तीकरण चाहते हैं न? यानी यह कि लोगोंके लवादे छीनकर एक जगह ढेर लगा दिया जाय और फिर हरएक आदमी अपनी मर्जीसे जिसे चाहे उठा ले और सबसे अच्छेके लिए लड़ता रहे!"

पर ऐसे मज़ाक जितने वेतुके होते हैं उतने ही ओछे भी होते हैं। हम यह नहीं चाहते कि लवादोंकां नया वटवारा किया जाय। वैसे सरदीमें ठिइरनेवाले लोगोंका तो इसमें फायदा ही है। न हम करोड़-पतियोंकी दौलत ही बांट लेना चाहते हैं। परंतु हम इस प्रकारकी ज्यवस्था अवस्य कर देना चाहते हैं जिससे संसारमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक मंजुष्यको कम-से-कम ये दो सुविधाएँ तो प्राप्त हो ही जायं—पहली यह कि वह कोई उपयोगी धंघा सीम्बकर उसमें प्रवीणता मासकर सके और दूसरी यह कि वह बिना किसी मालिककी इजाजतके तथा बिना किसी भूस्वामीको अपनी कमाईका अधिकांश अपण किये, स्वतंत्रता-पूर्वक अपना रोजगार किया करे। और वह सम्पत्ति को धनकुवेरोंके कुटजेमें हैं, सिमालित उत्पादनके प्रयंधमें काम आयेगी।

जिस दिन सजदूर खेती कर सकेगा पर दसे अपनी पेदाबारका आधा किसी और को नजर न कर देना पढ़ेगा, जिस दिन जमीनको दपजाऊ दमानेवाली कलॉपर किसानका स्वतंत्र अधिकार होगा, और जिस दिन कारखानेका अमजीवी किसी प्रापितके लिए नहीं चल्कि समाजके लिए माल तैयार करेगा, दस दिन सजदूरोंके पेटमें पूरी रोटी और घरीर पर पूरा कपड़ा होगा; दस दिन न गरीबॉका रक्त बोपण करनेवाले होंगे और न किसीको जरासी सजदूरीपर अपनी सारी दत्पादन-शक्ति वेचनी पढ़ेगी।

आलोचक कहेंगे—"यहांतक तो ठीक है, पर बाहरसे आनेवाले पूंलीपितयोंका क्या करोगे ? किसीको चीनमें जाकर दौलत जमा करने और फिर अपने यहां आकर बस जानेसे कैसे रोकोगे ? ऐसे आदमी यहतसे नौकर-चाकर रख लेंगे और उन्हें पेसेका गुलाम धनाकर, उनकी कमाई हद्दुपकर खुद मीज करते रहेंगे। सुम उन्हें कैसे रोकोगे ? हुनिया-मरमें एक-ही साथ क्रांति तो होनेसे रही; तो फिर क्या सम अपने देशकी सारी सीमाओंपर चौकियां बिटाकर सब मीतर आनेवालोंकी तलांत्रियां लीगे और उनके पासका रुपया-पैसा छीन लोगे ? अराजक सिपाही बात्रियोंपर गोलियां बरसार्थे, यह दृष्य तो बढ़िया रहेगा !"

परन्तु इस दलीलकी जड़में ही भारी श्रम है। ऐसा तर्क करनेवाले यह पता लगानेका कष्ट नहीं उठाते कि आखिर धनवानोंकी दौलत आती कहांसे है। थोड़े-से विचारसे ही उन्हें माल्यम हो सकता है कि इस दौलतकी शुरूआत गरीबोंकी गरीबीसे ही होती है। जब कोई दरिद्र ही न रहेगा तो उसका खून चूसनेवाले धनवान कहाँसे आयँगे?

यही-बढ़ी सम्पत्तियोंकी उत्पत्तितो मध्यकाल्खे ही है। जरा आप उस

समयकी अवस्थापर दृष्टिपात करें। एक सरदार साहव एक उर्वरा भूमिपर अधिकार जमा लेते हैं। परन्त जवतक वहाँ आवादी नहीं होती तबतक सरदार साहव धनवान नहीं वनते । जमीनसे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, मानों उन्हें चन्द्रलोकमें जागीर मिली हो। अब सरदार साहब मालदार होनेकी तरकीव सोचते हैं। गरीव किसानोंकी तलाश करते हैं। यदि हरएक किसानके पास जमीन होती. उसे कर न देना पडता. और खेतीके लिए औजार और दूसरा सामान भी उसके पास होता. तो सरदार साइवकी जमीन कौन जोतता ? हरएक अपनी-अपनी जमीन सम्हालता। परन्तु वहाँ तो युद्ध, अकाल और मरीके मारे हजारों ारीव ऐसे मौजद थे जिनके पास न वैल थे. न हल । सध्य-युगर्मे लोहा तो महंगा था ही, खेतीके बैठ और भी महंगे होते थे। इन सब गरीबोंको अपनी हालत सुधारनेकी फिक्र होती थी । भाग्यवश एक दिन सरदार साहवकी कोठीके वाहर सड़कपर एक सूचना टंगी हुई मिलती है। उससे मालूम होता है कि जो मजदूर उस जागीरमें बसना चाहते हों उन्हें अपने झोंपडे बनाने और खेती करनेके लिए औजार और सामान. तथा कुछ वर्षोंके लिए थोडी जमीन भी मफ्त मिलेगी।

बस वे अभागे गरीव आकर सरदार साहवकी जमीनपर बस जाते हैं। वे सड़कें बना छेते हैं, दछदछ सुखा छेते हैं और गाँव बसा छेते हैं। नौ-दस वरसमें सरदार साहव छगान छेना शुरू कर देते हैं। फिर पाँच वर्ष वाद छगान बढ़ा देते हैं और फिर दूना कर देते हैं। फिर पाँच वर्ष वाद छगान बढ़ा देते हैं और फिर दूना कर देते हैं। किसानको इससे अच्छी हालत और कहीं नसीब नहीं होती, इसिछए वह इन सब शतोंको मंजूर कर छेता है। धीरे-धीरे सरदार साहब अपने ही बनाये कान्नोंकी मददसे किसानकी दरिद्रता और उसीके द्वारा अपनी सम्पन्नताको स्थायी बना छेते हैं। परंतु किसान सिर्फ जागीरदारका ही शिकार नहीं होता। ज्यों-ज्यों उसकी विपन्नता बढ़ती जाती है त्यों त्यों गाँवोंपर हट पढ़नेवाले सुद्रकोरोंकी संख्या भी बढ़ती जाती है। यह तो हुई मध्य-युगकी बात। पर आज ही हालत कीन बहुत सुधर गयी है ? अगर किसानके पास खेती करनेके लिए बिना छगानकी यथेच्छ जमीन हो

तो क्या वह किसी उम्राव-बहादुरको पटा नामधारी कागजके दुकड़ेके वदलेमें दो-ढाई सौ रुपया या पेदावारका आधा हिस्सा दे देगा ? पर बेचारा करे तो क्या करे ? उसके पास कुछ भी तो नहीं। उसे तो अपना पेट पालना है। इसिलिए खुद घोर परिश्रम करना और मूस्वामीको माला-माल बनाना, यह भी उसे स्वीकार है। इस प्रकार चाहे वर्तमान समयको लीजिए, चाहे मध्यकालको, इपककी दरिद्रताही भूस्वामीके वैभवकी जननी रही है।

२

पूंजीपतिकी पूंजी भी वहीसे भाती है। मध्यम श्रेणीके एक नागरिक् का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए उसके पास किसी प्रकारसे दो-तीन लाख रुपये हो गये। यदि वह इस अंधाधुंघ भोग-विलासके जमानेमें बीस-तीस हज़ार रुपया हरसाल ख़र्च कर दे तो दस वर्षके बाद उसके पास फूटी कौड़ी भी न बच रहेगी। पर वह तो ठहरा ज्यावहारिक बुद्धिका भादमी। वह अपनी पूंजी तो ज्यों-की-त्यों बनाये रखना पसंद करता है। उपरसे एक ख़ासी आमदनीकी स्रत भी निकाल लेना चाहता है।

वर्तमान समयमें यह बात कुछ कठिन भी नहीं है। कारण स्पष्ट है। शहरों और गांवोंमें ऐसे असंख्य मजदूर मौजूद रहते हैं जिनके पास महीने-भर तो क्या एक पखवाड़ेंके गुजारेका सामान भी नहीं होता। बस हमारे परोपकारी नागरिक महाशय एक कारखाना खोळ देते हैं। अगर उनकी न्यावसायिक योग्यताकी ख्याति भी हो तो कोठी (बैंक) वाले भी उन्हें झट दो-चार लाख रुपया उधार दे देंगे। इतनी पंजीसे वह महाशय आसानीसे पाँच सौ मज़दूरोंका श्रम ख़रीद सकते हैं। बताइए, अगर देहातके सब खी-पुरुषोंको भरपेट रोटी मिलती हो और उनकी रोज़मर्शकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हों तो चार आनेका माल पैदा करके दो आने रोजकी मज़दूरीपर सेठ साहबकी गुलामी कौन करे ?

परंतु कीन नहीं जानता कि हमारे नगरोंकी ग़रीव बस्तियों में और आस-पासके गाँवों में अनिगनत अभागे मोहताज भरे हैं जिनके बच्चे रोटीके लिए बिलविलाया करते हैं। इस कारण कारखाना खड़ा भी नहीं होने पाता कि मज़दूरीके उम्मेदवारोंकी भीड़ रूग जाती है। सौ की मांग होती है तो तीन सौ दरवाजेपर आ खड़े होते हैं। ऐसी दशामें यदि मालिकमें मामूली योग्यता भी हो तो वह कारखाना जारी होनेके समयसे ही प्रत्येक मज़दूरके हाथसे पाँच-छः सौ रुपया साल सो कमा ही लेता है।

इस प्रकार वह ख़ासी दौलत जमा कर लेता है। वह यदि कोई अच्छी आमदनीका घंघा ढूंढ ले और उसमें कुछ व्यवसाय-बुद्धि भी हो तब तो वह मज़दूरोंकी संख्या दुगुनी करके जल्दी ही मालामाल हो जायगा। इस प्रकार वह बड़ा आदमी बन जाता है। अब तो वह बड़े-बड़े हाकिमों, वकीलों और सेठ-साहूकारोंको भोज दे सकता है। रुपया रुपयेको खींचता ही है। धीरे-धीरे वह अपनी सन्तानके लिए भी जगह कर लेता है, और आगे चलकर सरकारसे भी उसे पुलिस या फ़ौजका ठेका मिल जाता है। और अगर कहीं लड़ाई छिड़ गयी या उसकी अफ़बाह ही उढ़ गयी या बाजारमें सट्टेका जोर होगया तब तो फिर उसके पी-बारह हैं।

अमेरिकाके अधिकांश करोड़पितयोंकी सम्पत्ति इस प्रकार राज्यकी सहायतासे बड़े पैमानेपर की जानेवाली बदमाशीका ही प्रसाद है। यूरोपमें भी दसमें से नौ आदमी इन्हीं साधनोंसे धनवान बने हैं। असलमें करोडपती होनेका इसरा तरीका ही नहीं है।

वस धनवान होनेका रहस्य संक्षेपमें यही है कि भूखों और दिखों को तलाश कर उन्हें दो आने रोजकी मजदूरीपर रख लीजिए और कमा लीजिए उनके द्वारा तीन रुपये रोज। इस तरह जब धन इकट्टा हो जाय तो राज्यकी सहायतासे कोई अच्छा सट्टा करके उसे और बढ़ा लीजिए।

्र अब हम जान गये कि जवतक बचतके पैसे भूखोंका खून चूसनेके काममें न लगाये जांय तबतक खाली बचतसे दौलत जमा नहीं हो सकती। ऐसी दशामें भर्धशास्त्रियोंकी इस दलीलमें कोई दम नहीं कि दूरिशी और किफायतसे ही टोटी-छोटी पूंजियाँ इकट्टी होती हैं।

उदाहरणके लिए एक मोचीको लीजिए। मान लीजिए उसे मजदूरी अच्छी मिलती है। प्राहक भी काफी हैं और अत्यंत मितव्य-ियताके द्वारा वह ३०) रुपया मासिकतक बचा लेता है। यह भी मान लीजिए कि वह न कभी बीमार होता है, न भूखा रहता है, न शादी करता है, न बच्चे होते हैं। उसे क्षय भी नहीं होता। गरज, जो जी चाहे, मान लीजिए। फिर भी पचास वर्षकी अवस्थामें उसके पास दस-वारह इजार रुपयेसे अधिक जमा नहीं हो सकता। इससे उसका ग्रहा कर सकता; निस्सन्देह दौलत इस प्रकार जमा नहीं हुआ करती। पर मानलीजिए वही मोची अपनी बचत तो सैविंग्स बेंकमें जमा करके व्याज पैदा करता रहे और किसी गरीबके छोकरेको जूता धनाना सिखानेके लिए नाम मात्रकी मजदूरीपर रखले। पांच वर्षमें गरीब तो समझेगा मेरा लड़का रोजगार सीख गया और मोचीको सोनेकी चिढ़िया हाथ लग गयी।

यदि धंधा अच्छा चल गया तो मोची वैसे ही एक-दो लड़के और नौकर रख लेगा। धीरे-धीरे कुछ मजदूर उसके यहाँ आ रहेंगे। इन वेचारोंको तीन रुपये रोजके बदले तीन आने भी मिल गये तो वे गनीमत समझेंगे। यदि मोची-राजके ग्रह अच्छे हुए, अर्थाद उसमें चालाकी और कमीनापन काफी हुआ, तो वह अपने परिश्रमके फलके सिवा अपने आदिमियोंके द्वारा दस-बारह रुपये रोज और कमा सकता है। फिर वह अपना कारवार बदाकर धीरे-धीरे धनवान हो जाता है, और फिर उसे जीवन-सामग्रीके वारेमें कंज्सी करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह अपनी संतानके लिए भी खासी दौलत छोड़ सकता है। इसीको लोग मितव्यियता कहते हैं। परंतु वास्तवमें यह और कुछ नहीं, गरीबोंका शुद्ध शोपण है।

कहा जाता है कि व्यापारपर यह नियम छागू नहीं होता। यदि कोई आदमी चीनसे चाय खरीद कर फ्रांसछे जाता है और वहां अपनी मूळ पूंजीपर तीस रुपये सैकड़ा मुनाफा कर लेता है तो वताइए उसने . किसका खून चूसा ?

परंतु वात यहाँ भी ठीक वैसी ही है। अगर सेठ साहव मालकी गाँठें अपनी पीठपर लादकर लेजाते तब तो वात ठीक थी। प्राचीन कालमें देसावरी न्यापार ठीक इसी प्रकार हुआ करता था और इसीलिए उस समय आजकी भाँति किसीके पास अपरिमित सम्पत्ति भी इकट्टी न होती थी। उस समय सोनेके सिक्के उन्हीं इने-निने न्यापारियोंके यहां मिला करते थे जो भयानक जल-यात्राएँ करते और वहुत दिनोंके बाद घर लौटते थे। इतनी जोखिमें उठानेकी प्रेरणा उन्हें अर्थ-लोमकी अपेक्षा यात्रा और साहस-प्रेमके कारण अधिक होती थी।

पर आज-कल तो मामला बहुत आसान हो गया है। जिस च्यापारीके पास कुछ पूँजी है उसे धनवान बननेके लिए अपनी गद्दीपरसे हिलनेकी भी जरूरत नहीं। वह अपने अढ़ितयोंको तार देकर दस-पाँच हजार मन गल्ला या चाय खरीद लेता है। तीन-चार महीनेमें माल जहाजमें भरकर उसके घर आ पहुंचता है। बीमा करा लेनेके कारण माल और जहाजको कोई जोखिम भी नहीं रहती। एक लाख रुपयेपर बीस-पच्चीस हजार वह बड़ी आसानीसे कमा लेता है।

अब यह सवाल उठ सकता है कि सात समुद्र पार जाने, यात्राकी किठनाइयाँ उठाने और घोर पिरश्रम करने तथा थोड़ेसे चेतनके लिए अपनी जान जोखिममें डालनेवाले मनुष्य सेठको कहाँ मिल जाते हैं ? और वे बंदरगाहमें नाम-मात्रकी मजदूरी लेकर जहाजपर माल लादने और उतारनेके लिए क्यों तैयार हो जाते हैं ? इसका उत्तर यह है कि मरता क्या नहीं करता ? जरा वंदरगाहों, वहाँके भोजनालयों और सरायोंमें जाकर देखिए। वहाँ आपको आदमियोंका ठट्ट लगा दिखाई देगा। ये वेचारे प्रातःकालसे उनके फाटकपर घेरा डाले इस आशामें खड़े रहते हैं कि उन्हें जहाजपर काम मिल जायगा। नाविकोंको देखिए तो उन्हें भी महीनों प्रतीक्षा करनेपर जब लंबी जल-यात्राकी नौकरी मिल जाती है तब वे भी वड़े प्रसन्न होते हैं। उनका सारा जीवन समुद्रमें ही व्यतीत

होता है और अंतमें वहीं उनकी कन्न भी वनती है। उनके घरोंमें जाकर देखिए, उनके स्त्री-वच्चोंके द्वारीरपर चियदे मिळेंगे और यह माळम न हो सकेगा कि अन्नदाताके छोटनेतक वे कैसे गुजर करते हैं। वस आपके सवाळका जवाब मिळ जायगा।

आप उदाहरणपर उदाहरण छेते चले जाइए। कहींसे भी चुन लीजिए। छोटी-यदी किसी भी तरहकी सम्पत्तिका मूल ढूंढिए। मले ही उस घनकी उत्पत्ति न्यापारसे हुई हो या महाजनी उद्योग-धंधे या मूमिसे हुई हो, सर्वत्र आप यही देखेंगे कि घनवानोंका घन दिदोंकी निर्धनतासे पेदा होता है। यही कारण है कि राज्यहीन समाजमें किसी करोड़पतीके आकर वस जानेका भय नहीं है। यदि समाजके प्रत्येक मनुष्यको यह माल्ट्रम हो कि कुछ घंटे उत्पादक परिश्रम करनेसे उसे सब सुख मोगनेका अधिकार और कला तथा विज्ञानके आनन्दकी सुविधा प्राप्त हो सकती है तो फिर कौन भूखों मरकर मजदूरी करनेको तैयार होगा ? कौन किसी करोड़पतीको मालामाल करनेके लिए राज़ी-खुणीसे मशकत करेगा ? उस समय सेठ साहवकी मुहर्रे केवल घातु-खण्ड मात्र होंगी। उनसे और काम निकल सकेंगे, पर रुपया पेदा न किया जा सकेगा।

यहाँ निस्संपत्तीकरणकी सीमाका उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। हम किसीसे उसका कोट छीनना नहीं चाहते। पर हम यह अवश्य चाहते हैं कि जिन चीजोंके न होनेसे मजदूर अपना रक्त शोषण करने वालोंके शिकार आसानीसे वन जाते हैं वे चीजें उन्हें जरूर मिल जायं। हम इस वातका भी भरसक प्रयत्न करेंगे कि किसीको किसी चीजकी कमी न रहे और एक भी मनुष्यको अपनी और अपने वाल-वर्चोंकी आजीविका मात्रके लिए अपने दाहने हाथका वल वेचना न पहें। निस्संपत्तीकरणसे हमारा यही अर्थ है। क्रांतिके समय ऐसा करना हमारा फर्ज़ होगा। उस क्रांतिकी प्रतीक्षा सौ-दो-सौ वर्ष नहीं करनी पहेगी। वह आनेवाली है और बहुत जल्द आनेवाली है। स्वतंत्र स्वभावके लोग और वे लोग जिनका सर्वोत्र आदर्श केवल आलस्य नहीं है अराजकता और विशेषतः निस्संपत्तीकरणके विचारोंकी ओर बढ़ी सहानुभूति रखते हैं। फिर भी वे यह चेतावनी देते रहते हैं कि इस बातका ध्यान रखना कि "तुम कहीं बहुत आगे न बढ़ जाओ। मनुष्य-जाति एक दिनमें बदल नहीं सकती, इसलिए तुम अराजकता और निस्संपत्तीकरणकी अपनी योजनाओंके बारेमें बहुत जल्दी न करना, अन्यथा भय है कि तुम कोई स्थायी फल प्राप्त न कर सकोंगे।"

परन्तु निस्संपत्तीकरणके विषयमें खतरा तो दूसरी ही बातका है। खतरा इस बातका है कि हम इस मामलेंमें काफी आगे न वद सकेंगें और बड़े पैमानेपर स्थायी निस्संपत्तीकरण न कर पार्येंगे। कहीं आधे रास्तेमें ही क्रांतिका जोश ठंडा न हो जाय; कहीं क्रांति अर्धसफल होकर ही समाप्त न हो जाय। अर्धसफल क्रांतिसे कोई भी संतुष्ट न हो सकेगा। समाजमें भयंकर गड़गड़ पैदा हो जायगी और उसका सब कामकाज बन्द हो जायगा। उस क्रांतिमें कुछ भी जीवन-शक्ति बाकी न रहेगी। सर्वत्र केवल असंतोष फैल जायगा और प्रतिक्रियाकी सफल्लाका मार्ग अनिवार्य रूपसे तैयार हो जायगा।

वर्तमान राज्य-संस्थामें जुछ ऐसे सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं कि यदि उनपर केवल आंशिक प्रहार होगा तो उनका सुवार होना असं-भव-सा है। हमारे आर्थिक संगठनकी मेशीनमें पुर्जेमें पुर्जा फंसा हुआ है। यह यंत्रजाल ऐसा पेचीदा और परस्पर-सम्बद्ध है कि इसके किसी पुर्जेको सुधारनेके लिए सारी मेशीनको छेड़े विना काम न चलेगा। ज्यों ही किसी जगह निस्संपत्तीकरणका प्रयत्न किया जायगा, यह बात स्पष्ट हो जायगी।

मान लीजिए किसी देशमें निस्संपत्तीकरण आंशिक रूपमें किया गया। उदाहरणके लिए, केवल बड़े भूस्त्रामियोंकी जायदाद सार्वजितिक बना दी गयी और कारख़ानोंको अञ्चता छोड़ दिया गया, या किसी नगरमें सारे मकान पंचायती सरकारने अधिकारमें छे लिये, पर शेप सय संपत्ति व्यक्तियोंके पास छोड़ दी गयी, या किसी औद्योगिक केन्द्र मे कारज़ाने सार्वजनिक बना दिये गये और ज़मीन वैसी ही रहने दी गयी।

इन सब अवस्थाओं में नतीजा एक ही होगा। नये ढंगपर पुनः संगठन तो हो न सकेगा और औद्योगिक व्यवस्थाका भयंकर नाश हो जायगा, उद्योग-धंधा और छेनदेन बिलकुल रक जायगा। यह सब होने पर भी न तो ऐसे समाजके दर्शन होंगे जिसका आधार न्यायके साधा-रण सिद्धान्त हों, और न उस समाजमें यह सामर्थ्य होगा कि वह अपने सब अंगोंको एकताके धागेमें पिरो सके।

यदि कृपि बड़े भूस्वामियोंके पंजीसे छूट गयी और उद्योग-धंधे पूंजी-पति, न्यापारी और वैंकरकी ही गुलामीमें रहे तो फायदा कुछ भी व होगा। आजकल किसानको भूमिपतिका लगान देनेका ही कप्ट नहीं है, वर्तमान परिस्थितिमें वह सभीके अत्याचारोंका शिकार होता है। जो दूकानदार उससे पाँच आनेकी मेहनतसे बने फावड़ेका डेढ़ रुपया चसुल कर लेता है वह भी उसे छटता है। जिस राज्यका काम जबद्रस्त अधिकारियों या नौकरशाहीके विना चल ही नहीं सकता और जो इसी चास्ते सेना रखता है कि बाज़ारोंपर अधिकार करने या प्रिया और अफ्रीकाके किसी भागको चूसनेकी प्रतिर्हृहितामें किसी-न-किसी दिन युद्ध करना पढ़ सकता है, वह भी उस किसानको करके भारसे दबाता है।

इसके अतिरिक्त देहातकी आबादी घटनेसे भी किसानको जुक्सान उठाना पड़ता है। विलास-वस्तुओं के कारखानों में मिलनेवाली थोड़े दिन की ऊँची मज़दूरीके प्रलोभन अथवा वहांकी चहल-पहलके आकर्षणसे युवक शहरों में चले जाते हैं। आजकल उद्योग-धंघोंकी अस्वाभाविक रक्षा की जाती है, अन्य देशोंकी औद्योगिक लट जारी है, शेयरोंकी दलालीका रोजगार बढ़ रहा है, और ज़मीन तथा उत्पक्तिके साधनोंका सुधारना किटन हो रहा है। ये सारी बातें कृषिकी उन्नतिमें बाधक हो रही हैं। जमीनपर केवल लगानका ही बोझ नहीं लदा हुआ है, बंदक इस लुटेरे समाजकी सारी जिटलतानोंका भी भार है। इसलिए चाहे जमीन मालिकोंके हाथसे छीन ली जाय, चाहे हरएक आदमीको विना लगान दिये ही अपनी पुरी शक्तिसे जमीन जोतने और फसल पेदा करनेकी स्वतंत्रता मिल जाय, और चाहे खेती थोड़े समयके लिए खूब उन्नति भी कर ले, फिर भी शीध ही वह उसी दलदलमें गिर जायगी जिसमें वह आज फंसी हुई है। कठिनाइयां अधिक वढ़ जायँगी और सारा काम नये सिरेसे प्रारंभ करना पढेगा।

उद्योग-धंधोंकी भी यही बात है। दूसरी मिसाल लीजिए। यह कल्पना न कीजिए कि किसान जसीनके मालिक वन गये. विल्क सान लीजिए कि कारखाने श्रीमकोंके हाथमें भागये। कारखानोंके मालिक तो मिट गये, पर जमींदारके पास जमीन. साहकारके पास उसका पैसा. और दकानदारके पास उसका माल रह गया। श्रमिकींके श्रमपर जीवित रहनेवाले और निकस्मे वीचवाले सारे लोग रह गये। सारे अधिकारि वर्ग-सहित राज्यसंस्था भी वन रही। इस अवस्थामें भी उद्योग-धंधे एकदम बंद हो जायंगे। किसान तो दिरद्र होंगे ही। वे तैयार माल खरीद न सकेंगे। कच्चा माल कारखानेदारोंके पास होगा नहीं । अंशतः न्यापार बंद हो जाने और प्रायः दुनियाके सब देशोंमें उद्योग-धंधोंके फैल जानेके कारण कारखानेदार अपना माल बाहर न भेज सर्केंगे। वे लोग परिस्थितिका सामना न कर सर्केंगे और हज़ारों मज़दूर वेकार हो जायंगे। इन भूखों मरनेवाले लोगोंको जो रक्त-शोपक भी पहले मिल गया वे उसीके गुलाम बननेको तैयार हो जायंगे। काम दिये जानेके गारंटी-छुदा वादेपर तो ये लोग पुरानी गुलामी फिर कबूल कर लेनेको भी तैयार हो जायंगे।

अथवा करपना कीजिए कि आप जमींदारोंको निकाल देते हैं और मिलों-कारखानोंको श्रमिकोंके हाथमें दे देते हैं, पर कारखानोंकी पैदा-वारको खींच ले जानेवाले और बड़ी-बड़ी मंडियोंमें गल्ले, आटे, मांस और किरानेका सद्दा करनेवाले बीचके असंख्य लोगोंको नहीं हटाते। ऐसी अवस्थामें ज्यों ही मालकी बिक्री कम हो जायगी, ज्यों ही बड़े नगरोंमें रोटीका अमाव होगा और बड़े औद्योगिक केन्द्रोंको अपनी तैयार की हुई विलासिताकी वस्तुओं के खरीदार न मिलेंगे, त्यों ही प्रति-क्रांति होकर रहेगी। वह लोगोंका बध करती, गोलियों और गोलोंसे नगरों और गाँवोंका सफाया करती, निषेध और निर्वासनका आतंक फैलाती हुई आयेगी। फ्रांसमें १८१५, १८४८ और १८७१ में यही तो हुआ था।

सभ्य समाजमें सब बार्ते परस्पर-संबद्ध, अन्योन्याश्रित होती हैं। सारी व्यवस्थाको बदले बिना किसी एक बात का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए जब कोई राष्ट्र व्यक्तिगत संपत्तिके किसी एक प्रकारपर —जमीन-पर या कारखानोंपर —आघात करेगा, तो उसे सबपर प्रहार करना पड़ेगा। क्रांतिकी सफलताके लिए ही यह काम करना पड़ेगा।

इसके अलावा यदि कोई यह चाहे भी कि क्रांति आंशिक निस्संपत्ती-करणतक ही सीमित रक्षी जाय तो यह भी असंभव होगा। एक बार "व्यक्तिगत संपत्तिके स्वर्गीय अधिकारके सिद्धान्तकी जड़ हिली नहीं कि फिर सिद्धांतोंकी चाहे जितनी व्याख्या-विवेचना क्यों न की जाय, वह खेतोंके गुलामोंको जमीनके और मशीनके गुलामोंको कारखानों की व्यक्तिगत मालिकीको उखाइ फेंकनेसे रोक न सकेगी।

यदि कोई बड़ा नगर, मान छीजिए, पेरिस ही केवछ रहनेके मकानों या कारखानोंपर ही अधिकार करके रह जाय, तो उसे यह भी कहना पड़ेगा कि हम पिछछे ऋणके ज्याजके बीस छाख पौण्ड न देंगे और ऋणदाता साहुकारोंको नगरपर इसके छिए कर न छगाने देंगे। उस बड़े नगरको निवश होकर देहाती प्रदेशोंसे अपना संपर्क रखना पड़ेगा। इसका प्रभाव यह होगा कि किसान भी भूमिपितसे अवश्य अपना पिंड छुड़ाना चाहेगे। नगरवासियोंको भोजन तथा काम मिछ सके और सामानका अपन्यय न होने पाये, इसके छिए रेछोंको भी सार्वजनिक संपत्ति बनाना पढ़ेगा। अनाजका सहा करनेवाछी जिस प्रकारकी बड़ी कंपनियोंके कारण १७९३में पेरिसको भूखों मरना पड़ा था उनसे भी रक्षा करनी होगी। इसको जरूरी सामान अपने गोदामोंमें भरकर रखने और उसे ठीक-ठीक बांटनेका काम भी अपने हाथमें छेना पड़ेगा। कुछ समाजवादी फिर भी एक अंतर कायम रखना चाहते हैं। वे कहते हैं—"भूमि, खानों, मिलों, उद्योग-धंघोंकी तो जब्ती होनी ही चाहिए। ये उत्पत्तिके साधन हैं और इनको सार्वजनिक सम्पत्ति समझना ठीक है; पगंतु उपभोगकी वस्तुएं—अज, वस्त्र और मकान—व्यक्तिगत सम्पत्ति ही रहनी चाहिए।"

पर जनता इस सृक्ष्म भेदको खूब समझती है। हम लोग जंगली नहीं हैं जो जंगलों में केवल वृक्ष-शाखाओं के नीचे रह सकें। सभ्य मनुष्यके लिए तो ऐसा मकान चाहिए जिसमें उठने-बैठने के कमरे हों, खाना पकाने को चूल्हा हो और साने को पलंग हो। यह तो सत्य है कि निठल्ले आदमी के लिए ये सब चीजें आलस्यका घर होती हैं। पर अमिक के लिए तो ठीक तौरसे गरम किया हुआ और रोशनीदार कमरा उसी प्रकार उत्पत्तिका साधन है जिस प्रकार औजार या मशीन। यहीं तो उसका शरीर अगले दिनका काम करने के लिए शक्ति संचय करता है। श्रमिक का विश्राम मशीनकी रोजकी मरम्मतके वरावर है।

यह दलील भोजनके विषयमें और भी अच्छी तरह लागू होती है। उपर्युक्त भेदको कायम रखनेवाले अर्थशास्त्री कहे जानेवाले लोग भी इस वातसे इनकार न करेंगे कि उत्पत्तिके लिए मशीनमें जलनेवाला कोयला उतना ही आवश्यक है जितना कचा माल। तो फिर जिस ख्राकके विना मनुष्यरूपी यंत्र कुछ भी काम नहीं कर सकता वह उन चीजोंसे कैसे अलग की जा सकती है जो मजदूरके अमके लिए अनिवाय रूपसे आवश्यक हैं? अमीरोंकी दावतें जरूर विलासिता है। मगर मजदूरका भोजन तो उत्पत्तिका वैसा ही भाग है जैसा कि एंजिनमें जलनेवाला कोयला।

यही बात वस्त्रोंकी भी है। हम लोग न्यूगिनोके जंगली नहीं हैं। यद्यपि शौकीन स्त्रियोंके महीन और बिह्या-बिह्या कपड़े विलासकी वस्तुएं माने जायँगे, पर माल पैदा करनेवाले श्रमिकके लिए कुछ स्ती और कुछ उनी कपड़े तो जरूरी होते ही हैं। जिस कमीज और पाजामेको पहनकर वह काम करने जाता है और दिन भरका काम करके वह जिस कोटको शरीर पर ढारु लेता है वह तो उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना निहाईके लिए हयौड़ा।

हम चाहे पसंद करें या न करें, लोग तो क्रांतिका यही अर्थ समझते हैं। ज्योंही वे राज्यका सफाया कर देंगे, वे सबसे पहले इसका उपाय करेंगे कि उन्हें रहनेके लिए अच्छा घर और क्राफी भोजन-वस्न मिलता रहे और इन चीजोंके लिए पूंजीपतियोंको कुछ भी न देना पड़े।

जनताका ऐसा करना ठीक भी होगा। उत्पत्तिके साधनों और उपभोगकी वस्तुओंके बीच इतने भेद निकालनेवाले अर्थशास्त्रियोंकी अपेक्षा साधारण लोगोंके उपाय अधिक विज्ञानानुकूल होंगे। लोग समझते हैं कि क्रांतिका आरम्भ इसी स्थानसे होना चाहिए। "मनुष्यजातिकी आवश्यकताओं और उनको पूर्ण करनेके आर्थिक साधनोंका अध्ययन" ही सच्चा अर्थविज्ञान कहा जा सकता है, और लोग उसीकी नींव डालेंगे।

## भोजन

१

आनेवाली क्रांतिको यदि हमें समाजवादी क्रांति वनाना है तो पूर्व-वर्ती सब विष्लवोंसे वह न केवल अपने उद्देश्यमें किन्तु अपने साधनोंमें भी भिन्न होगी। नये उद्देश्यकी सिद्धिके लिए साधन भी नये होने ही चाहिए।

फ्रांसका ही उदाहरण लीजिए। वहां पिछले से वर्षों में हमने जिन तीन विराट सार्वजनिक आन्दोलनोंको देखा है वे परस्पर अनेक बातों में भिन्न हैं, पर उनमें एक बात सामान्य है।

इन सब आन्दोलनोंमें लोगोंने पुराने शासनको उलट देनेका यत्न किया और इस कामके लिए अपने खूनका दिया वहा दिया। पर युद्धके कठिन आधात सहनेपर भी वे फिर भुला दिये गये। कुछ ऐसे लोगोंकी, जो कमोवेश सच्चे कहे जा सकते थे, सरकार बनायी गयी और उसने नये शासनका संगठन करनेका भार लिया। यह सरकार सबसे पहले राजनीतिक प्रश्नोंको हल करनेमें लग गयी। वे प्रश्न थे—शासन का पुनःसंगठन, व्यवस्थाका सुधार, राज्य और धर्मका प्रथक्करण, नागरिक स्वतंत्रता, आदि। यह तो सत्य है कि श्रमिकोंके संघों (कुवों) ने नयी सरकारके सदस्योंपर निगाह रक्खी और कई बार अपने विचार भी उन पर लादे। परंतु इन संबोंमें भी, चाहे नेता मध्यम बर्गके रहें हों या श्रमिक वर्गके, अधिक प्रभाव मध्यम वर्गके विचारोंका ही रहा। वे विविध राजनीतिक प्रश्नोंपर विस्तारके साथ वाद-विवाद करते थे, पर रोटीके सवालको भूल ही गये।

ऐसे अवसरॉपर बड़े-बड़े विचारोंका जन्म हुआ है। वे विचार ऐसे

थे जिन्होंने संसारको हिला दिया। उन अवसरोंपर ऐसे शब्द कहे गये जो आज एक शताब्दीसे अधिक बीत जानेपर भी हमारे हृद्योंमें उत्साह भर देते हैं। परंतु उघर गंदी-तंग गलियोंमें लोग भूलों मर रहे थे।

क्रांतिका प्रारंभ होते ही उद्योग-धंधे भनिवार्य रूपसे रूक गये। मालका क्रय-विक्रय बंद हो गया और पूंजी छिपा छी गयी। कारखानोंके मालिकोंको तो ऐसे समय भी किसी बातका भय नहीं था। वे अपने मुनाफे खाकर मोटे होते थे। उनका वस चलता तो वे चारों तरफ फैली हुई दुरवस्थापर भी सष्टा करते। मगर मजदूरोंका गुजारा मुश्किलसे होने लगा। द्रित्तता उनके द्वारपर मुंह बाये आ खड़ी हुई। देशमें चारों ओर दुष्काल फैल गया, और दुष्काल भी ऐसा जैसा पुराने शासनमे शायद ही कभी पड़ा हो।

१०९२में श्रीमकोंने यह चिल्लाहट मचायी कि 'जिरोण्डिस्ट'† लोग हमें भूजो मार रहे हैं। इसपर जिरोण्डिस्ट कतल किये गये और शासनकी सारी शक्तियां 'माउण्टेन' और 'कंग्यून' सरकारके हाथोंमें दे दी गयीं। कृग्यून-सरकारने अल्वचता रोटीके प्रश्नको उठाया और पेरिस-वासियोंका पेट भरनेमें उसने भगीरय प्रयत्न किया। फूशे और कोलो दरव्याने लियोंमें अन्न-भण्डार स्थापित किये, पर उनको भरनेमें जो रकम खर्च की गयी वह अति अपर्याप्त थी। नगर-समितियोंने अन्न प्राप्त करनेके बड़े प्रयत्न किये। जिन दूकानदारोंने आटा ग्रुप्त रूपसे इकट्टा कर रक्ता था उनको फांसी दे दी गयी। फिर भी लोग रोटीके लिए तरसते ही रहे।

तब वे लोग राजभक्त पड्यंत्र-कारियोंपर टूटे और सारा दोष उनके मध्ये मढ़ा। रोज दस-पंद्रह जागीरदारोंकी पितयां या नौकर फांसीपर लटका दिये जाते थे। बेचारे नौकरोंकी ज्यादा कमबस्ती थी, क्योंकि उनकी मालिकिनियां तो कोर्ट्लेस्स (जर्मनी) चली गर्यो। पर यदि वे रोज सै। सरदारोंका भी वध करते तोभी परिणाम उतना ही निराशाजनक होता।

<sup>†</sup> पहली फ्रेंच क्रांतिका एक प्रमुख नरम दल।

अभाव बढ़ता ही गया। मजदूरीपेशा आदमी विना मजदूरीके जीवित नहीं रह सकता और मजदूरी मिलती न थी। उसके लिए हजार लाशें गिरीं तो क्या और दो हजार गिरीं तो क्या ?

तव लोग उन्नने लगे। क्रांति-विरोधी लोग श्रमिकोंके कार्गोमें कहने लगे—"तुम जिस क्रांतिकी इतनी डींग मारते थे देख लिया उसका मजा! तुम्हारी हालत तो पहलेसे भी खराव है।" धीरे-धीरे धनवानोंको भी साहस हुआ। वे अपने विलोंमें से निकल-निकलकर वाहर आने लगे और भूखों मरती हुई जनताके सामने अपनी विलासिताका प्रदर्शन करने लगे। वे छैलों की-सी पोशाकें पहन-पहनकर श्रमिकोंसे कहने लगे—"इस मूर्खताको बस करो। तुम्हें इस क्रांतिसे क्या मिला?

क्रांतिकारियोंका दिल बेठ गया। उनका धेर्य छूट गया और अंतमें उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि इस बार फिर वे बाजी हार गये। वे फिर अपने झोंपड़ोंमें जा बैठे और वड़ी-से-बड़ी मुसीबतकी प्रतीक्षा करने लगे।

तब प्रतिक्रिया गर्वके साथ उठी और मरती हुई क्रांतिकी पीठपर एक और लात जमादी। क्रांति मर चुकी थी, अब उसकी लाशको पैरों-तले रोंदनेके अतिरिक्त कुछ बाकी न था।

अव क्रांति-विरोधियोंका आतंक प्रारंभ हुआ। पानीकी भांति खुन बहाया गया। फांसीका तख्ता कभी खाली न रहा। कारागार भर दिये गये और धनवान लोगोंकी तढ़क-भढ़क फिरसे सामने आयी। सब काम पहलेकी भांति मजेसे चलने लगा।

इस चित्रको हमारी सारी क्रांतियोंका नमूना समझना चाहिए। १८४८ में प्रजातंत्र शासनकी खातिर पेरिसके श्रमिकोंने तीन मासकी भूख सहन की। जब आगे बस न चला तो उन्होंने एक श्रंतिम जी-तोड़ प्रयत्न किया। वह प्रयत्न भी रक्तपातके बाद निष्फल हो गया। १८७१में सुद्ध करनेवालोंकी कमीके कारण कम्यून-शासन नष्ट हो गया। उसने धर्म और राज्यको प्रथक करनेके उपाय तो किये, परंतु खेद है कि समय निकल जानेसे पहले लोगोंको रोटी देनेके प्रबन्धकी ओर ध्यान नहीं दिया। पेरिसमें तो यहांतक हुआ कि बड़े आदिसयोंने क्रांतिमें भाग

लेने वालोंको ठोकरें मारीं और कहा—हम बढ़े लोग तो सुंदर भोजन-गृहोंमें भोजन करते हैं, तुम यहां क्यों बाधा देते हो ? जाकर कही मजदूरी क्यों नहीं करते।

आखिरकार कम्यून-सरकारने अपनी भूछ समझी और सार्वजनिक भोजनालय खोल दिये। पर समय बीत जुका था। उसके दिन इने-गिने रह गये थे और वरसेईकी सेनाएं नगरकी दीवारोतक पहुँच गयी थीं।

"रोटी! क्रांतिकारियोंको तो यस रोटी चाहिए।" अन्य छोग भछे ही शानदार घोषणाएं निकाकते रहें, सुनहरी सरकारी वर्दियोंसे अपनेको सजाते रहें और राजनीतिक स्वतंत्रताकी बातें करनेमें समय विताते रहें!

हमें तो यह प्रबंध करना है कि स्वतंत्रताके लिए लड़नेवाले सब प्रांतोंमें, क्रांतिके प्रथम दिनसे अंतिम दिनतक, एक भी ऐसा आदमी न हो जिसके पास रोटीकी कमी हो; एक भी ऐसी स्त्री न हो जिसे मोटी-क्रोंटी खेरातमें फेंकी हुई रोटीके लिए रोटीकी दूकानोंके दरवाजेके सामने परेशान भीड़के साथ खड़ा रहना पड़े; एक भी ऐसा बालक न हो जो रोटीके लिए चिल्लाता हो।

मध्यमवर्ग सदा यह चाहता रहता है कि बड़े-बड़े सिद्धान्तों अथवा यों किहए कि बड़े-बड़े असत्योंके विषयमें छंबे-छंबे भाषण किये जायं। पर जनता तो यह चाहेगी कि सबको रोटी मिले। जिस समय मध्यम-वर्गके नागरिक और उन्होंके विचारोंसे प्रभावित मजदूर छोग समा-सम्मेलनोंमें किये हुए अपने छच्छेदार भाषणेंकी प्रशंसा करते होंगे और जिस समय "व्यावहारिक आदमी" शासन-संगठनके तरीकेंपर वाद-विवादमें उलझे होंगे उस समय हम छोगोंको तो मोजनके प्रशन पर ही विचार करना पड़ेगा, भले ही आज हमें कोई। स्वम-संसारका प्राणी कहे।

हम, यह घोषणा करनेका साहस करते हैं कि रोटी पानेका हक़ सबको है, रोटी इतनी काफी है कि सबका पेट भर सके और "सबके लिए रोटी"का नारा ऐसा है जिसकें सहारे क्रांति सफल हो जायगी। २

कहा जाता है कि इस हवाई किले बनानेवाले लोग हैं। टीक है। इस तो यहांतक मानते हैं कि क्रांति सबको रोटी-कपड़ा और घर दे सकती है और उसे देना चाहिए। यह एक ऐसा विचार है जिसे मध्यम-वर्गके नागरिक, चाहे वे किसी भी दलके हों, विलक्कल नापसन्द करते. हैं, क्योंकि वे यह बात खूब जानते हैं कि जिनके पेट भरे हुए हैं उन्हें दबाये रखना सहल नहीं है!

फिर भी हम अपनी वातपर कायम हैं। क्रांति करनेवालेंके लिए रोटी मिलनी ही चाहिए। रोटीका सवाल ही दूसरे सारे सवालेंसे पहले हल किया जाना चाहिए। यदि यह प्रश्न इस प्रकार हल होगया कि उससे सारी जनताका हित हो तो समझना चाहिए कि क्रांति ठीक रास्तेपर लग गयी, क्येंकि रोटीका सवाल हल करनेमें हमें समानताका सिद्धान्त स्वीकार करना पढ़ेगा। इस मसलेको हल करनेका और कोई उपाय हो ही नहीं सकता।

यह निश्चय है कि १८४८की क्रांतिकी भांति आगामी क्रांतिका उदय भी ऐसे समय होगा जब हमारे उद्योग-धन्धोंपर महान विपक्तिके बादल छाये होंगे। पचास वर्षसे फोड़ा पक रहा है। वह फूटकर ही रहेगा। सारी घटनाएं संसारको क्रांतिकी ओर लेजा रही हैं। नये-नये राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापारके अखाड़ेमें उत्तर रहे हैं और दुनियाके बाजारोंपर अधिकार करनेके लिए लड़ रहे हैं। युद्ध हो रहे हैं। टेक्स बढ़ रहे हैं। राष्ट्रोंपर कर्ज लद रहा है। कलकी चिन्ता सवपर सवार है। विदेशोंमें उपनिवेशोंका खूब विस्तार किया जा रहा है।

इस समय यूरोपमें लाखों श्रमजीवी बेकार हैं। जब क्रांति आ धमकेगी और बारूदकी गाड़ीमें लगायी हुई आगकी तरह फैल जायेगी तो हालत और भी बुरी होगी। ज्योंही यूरोप और अमरीकामें रोककी दीवारें खड़ी कर दी जायँगी, बेकारोंकी संख्या दुगुनी हो जायगी। इन बहुसंख्यक लोगेंको रोटी देनेके लिए क्या उपाय करना होगा? यह तो माल्स नहीं कि जो छोग अपनेको 'अमछी भादमी' कहते हैं उन्होंने कभी अपने आपसे इस प्रश्नका उत्तर मांगा है या नहीं। पर हम यह जरूर जानते हैं कि वे मजदूरी-प्रथा कायम रखना चाहते हैं, और इसिछिए हमें आशा करनी चाहिए कि 'राष्ट्रीय कारखाने' और पब्लिक वक्स खुलेंगे और इनके जरिये बेकारोंको रोटी देनेका ढोंग रचा जायगा।

१७८९ और १७९३ में राष्ट्रीय कार्ज़ाने खुछे थे। १८४८ में भी यही साधन काममें लाये गये थे। नेपोलियन तृतीयने सार्वजनिक कार-खाने कायम करके अठारह वर्षतक पेरिसके श्रमजीवियोंको संतुष्ट रक्खा था, भले ही इसके कारण आज पेरिसपर भाठ करोड़ पाँडका ऋण और तीन-चार पाँड प्रति व्यक्ति न्युनिसिपल कर है। क्ष 'जानवरको पालतू बनाने' का यह बढ़िया तरीका रोममें भी वरता जाता था, और शक्ति संगठित करनेका समय प्राप्त करनेके लिए लोगोंको रोटीका हकड़ा फेंकनेकी चाल सदासे स्वेच्छाचारीशासक, राजा और सम्राट चलते रहे हैं। इसलिए यह स्वामाविक ही है कि भमली या व्यावहारिक लोग मजदूरी या वेतनकी प्रथाको स्थायी बनानेके इस उपायकी प्रशंसा करें। जब सत्ताधीशोंके सनातनसे चले आये हुए ये उपाय हमारे पास मौजूद हैं तो हमें अपने मस्तिकोंको कष्ट देनेकी आवश्यकता ही क्या है ?

क्रांति भगर शुरूसे ही गृलत रास्तेपर छगायी गयी वो **इसका** जहाज किनारे कैसे छगेगा ?

२७ फरवरी सन् १८४८ को, जब राष्ट्रीय कारख़ाने खुछे थे, पेरिसके वेकारोंकी संख्या ८००० थी। दो सप्ताहके बाद वे ४९,००० हो गये। प्रांतेंसे आनेवाळोंकी बढ़ी संख्याको शामिल किये बिना भी, उनकी संख्या शीघ्र ही १,००,००० हो जाती।

फिर भी उस समय फांसके ध्यवसायों और कारखानेमें छगे हुए मजदूर आजसे आये थे। हम जानते हैं कि फ्रांतिमें विनिमय और

<sup>\*</sup> सन् १६०४ में पेरिसका म्युनिसिपल ऋण २,२६,६५,७६,१०० फ्रांक था श्रीर उसके ज्याज श्रादि पर होने वाला व्यय १२१,०००,००० फ्रेंक था।

छयोग-घंघोंको ही अधिक हानि पहुंचा करती है। वास्तवमें हमें उन्हीं स्नमजीवियोंकी चिंता करनी है जिनकी मज़दूरी प्रत्यक्ष या परोक्ष-रूपसे निर्यात-व्यापारपर अवलंबित है या जो उस विलास-सामग्रीको बनानेमें स्त्रो हैं जिनकी खपत अल्पसंख्यक मध्यमवर्गमें होती है।

तो यूरोपमं क्रांति हो जानेका अर्थ है कम-से-कम आधे कारख़ानें। का अनिवार्य रूपसे बन्द हो जाना; लाखें। अमजीवियों और उनके परि-चारोंका सड़केंपर मारे-मारे फिरना। 'अमली आदमी' लोगेंकि कष्ट-निवारणार्थ तत्काल नये राष्ट्रीय कारखाने खोलकर इस भयंकर परिस्थिति-को हटाना चाहेंगे। वे वेकारेंको काम देनेके लिए उसी वक्त नये उद्योग-धंषे खोलेंगे।

जैसा कि पूडोनने लगभग ५० वर्ष पहले ही वता दिया था, यह स्पष्ट है कि न्यक्तिगत संपत्तिपर हलकासा हमला करनेसे भी उसके साथ ही न्यक्तिगत न्यवसाय और मजदूरी-प्रधापर आश्रित सारी प्रणाली का पूर्ण विघटन हो जायगा। समाजको विवश होकर संपूर्ण उत्पादन अपने हाथमें लेगा पड़ेगा और सारी जनताकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनेके लिए उसका पुनःसंगठन करना पड़ेगा। परंतु यह कार्य एक दिनमें या एक मासमें पूरा नहीं हो सकता। माल तैयार करनेका ढांचा चड़लनेमें कुछ समय लगेगा। और इतने कालतक लाखों आदमी जीवन-निर्वाहके साधनेंसे वंचित रहेंगे। तो फिर किया क्या जाय?

यह समस्या एक ही तरहसे हल हो सकती है। जो महान कार्य हमारे सामने है हम उसे साहसके साथ हाथमें ले लें, और जिस परि-स्थितिको हमने स्वयं विगाइ दिया है उसमें पैवन्द लगानेका प्रयत न करके बिलकुल नये आधारपर उत्पादनका पुनःसंगठन प्रारंभ करें।

इसी प्रकार हमारी समझसे काम करनेका सचा व्यावहारिक रास्ता यही होगा कि लोग विद्रोही प्रदेशोंकी सारी भोजन-सामग्रीपर तत्काल अधिकार करलें। उस सारी सामग्रीका पूरा-पूरा हिसाब रक्ता जाय, ताकि उसमें से थोड़ेका भी जुकसान न हो, और इस इकटी की हुई शक्तिये हरपुक व्यक्ति विपद-कालको पार करनेयोग्य हो जाय। उसी बीच, कारलानेंमें काम करनेवालेंसे एक समझौता करना होगा। उन्हें आवश्यक कचा माल देना होगा, उन्हें जीवन-निर्वाहके साधन मिलनेकी पक्की व्यवस्था कर देनी होगी; और वे किसानेंकी जरूरतकी चीजें तैयार करनेका काम करेंगे। अंत में, पहती भूमिको जो चहुतसी है, खूब उपजाऊ बनाना पड़ेगा, कम उत्पन्न करनेवाली भूमिको अधिक उत्पन्न करनेवाली बनाना पड़ेगा, और अच्छी जमीनको भी, जिसकी उपज आज जितनी हो सकती है उसकी चौथाई या दशांश भी नहीं है, क़ीमती बाग या फूलेंकी क्यारीकी तरह मेहनतसे जोतकर तैयार करना पड़ेगा। और किसी तरह इस गुत्थीको सुलझानेकी बात सोची ही नहीं जा सकती। हम चाहें या न चाहें, परिस्थिति बलात् यही कराके रहेगी।

Ę

वर्तमान प्ंजीवादकी सबसे बड़ी विशेषता है मज़दूरी-प्रथा। वह संक्षेपमें इस प्रकार है—

कोई आदमी या कई आदिमयोंका गुट्ट, जिसके पास आवश्यक पूंजी होती है, कोई औरोगिक कारबार शुरू करता है। कारखानेंको कचा माल देनेका भार वहीं ले लेता है और उत्पत्तिका प्रबंध भी वहीं करता है। काम करनेवालोंको तो बंधी मजदूरी-भर दे देता है और सारा सुनाफ़ा खुद हद्दप कर जाता है। इसके लिए बहाना यह बनाया जाता है कि कारबारका प्रबंध करना, इसकी सारी जोखिम उठाना और मालका दाम घटने-बढ़नेकी झोंकी लेना, यह सब जो हमींको करना पड़ता है।

इस प्रथाको बनाये रखनेके छिए प्ंजीपर वर्तमान एकाधिकार रखने वाले लोग कुछ रिभायत देनेको भी तैयार हो जायंगे। मसलन् वे श्रम-जीवियोको लामका कुछ भाग देना मंजूर कर लेंगे, अथवा मंहगीके समय मज़दूरी बढ़ा दिया करेंगे। गरज यह कि यदि उन्हें कारज़ाने अपने हाथमें रखने और उनके अच्छे फल खालेने दिया जाय तो वे योदासा त्याग करना भी स्वीकार कर लेंगे। हम जानते हैं कि समष्टिवाद (Collectivism) मज़दूरी-प्रथाको विद्यात नहीं, हां वर्तमान ज्यवस्थामें वह बहुत-कुछ सुधार अवस्थ काता है। समष्टिवादके अनुसार कारज़ानेदार न रहेंगे, उनके वदले ज़ब्य या प्रतिनिधि-शासन रहेगा। राष्ट्रके प्रतिनिधि या प्रदेशोंके प्रतिनिधि और उनके सहकारी या अधिकारी लोग ही उद्योग-धंधोंका संचालन होंगे। बचे हुए मालके सबके हितके लिए उपयोगका हक भी ये लोग हापने ही पास रक्खेंगे। इसके अतिरिक्त समष्टिवाद मज़दूर और कारी-दारके बीच एक वड़ा सुक्ष्म पर महत्त्वपूर्ण भेद करता है। समष्टिवादीकी हित्से वीच एक वड़ा सुक्ष्म पर महत्त्वपूर्ण भेद करता है। समष्टिवादीकी हित्से मानदूरका काम 'साधारण' अम है। परंतु एक कारीगर, मिस्तरी, हिंजीनियर, विज्ञानवेत्ता आदिका काम वह काम है जिसे मार्क्सने 'पेचीदा काम' कहा है और इसलिए उसका वेतन भी ऊँचा होना चाहिए। र मजदूर और कारीगर, जुनकर और विज्ञानवेत्ता, सभी राज्यके ज़बेतन-भोगी नौकर हैं।

परंतु आनेवाली क्रांतिसे यदि सब प्रकारकी मजदूरीकी प्रथा मिट जाय और ऐसे साम्यवादकी स्थापना हो जाय जिसमें इस प्रकारकी गुलामीकी गुंजाइश ही न रहे तो मनुष्य-समाजकी इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है ?

यह मान छेनेपर भी कि संपन्नता और शांतिके समयमें वर्तमान व्यवस्थामें समष्टिवादी सुधार धीरे-धीरे किया जा सकता है—यद्यपि मुझे इसमें संदेह है—पर क्रांति-कालमें, जब युद्धके प्रथम भाह्नानके साथ लाखों भूखे लोगोंको खिलानेकी आवश्यकता खड़ी हो जायगी, इस प्रकारका सुधार करना असंभव होगा। उद्योग-धंघोंकी जड़ोंको हिलाये बिना राजनीतिक क्रांति तो हो सकती है, परंतु जिस क्रांतिमें लोग संपत्तिपर हाथ डालेंगे उसमें सारा विनिमय और सारा उत्पादन बंद हुए बिना नहीं रह सकता। सार्वजनिक कोषमें आनेवाला करोड़ोंका धन भी लाखें बेकारोंको मजदूरी चुकानेके लिए काफ़ी न होगा।

इस बातपर जितना भी जोर दिया जाय कम होगा। नये आधार पर उद्योग-धंधोंका पुनःसंगठन कुछ ही दिनोमें पूरा नहीं हो सकताः भीर, न लोग मजदूरी-प्रथाका समर्थन करनेवाले सिद्धांतवादियेांपर कृपा करके वर्षीतक आधे पेट रहना ही स्वीकार करेंगे। कप्ट-कालको पार करनेके किए उनकी वही मांग होगी जो ऐसे अवसरेांपर सदा हुआ करती है। चे चाहेंगे कि मोजन-सामग्री सार्वजनिक संपत्ति बना दी जाय और स्समेंसे लोगोंको रसद बांट दी जाया करे।

धैर्यका उपदेश देना न्यर्थ होगा। लोग धैर्य न रख सकेंगे। यदि भोजन न मिलेगा तो वे रोटीकी हुकानेंको लुट लेंगे।

इसके बाद यदि छोग सफल न हो सके तो वे गोलियोंसे मार दिये जायंगे और समिष्टवादके लिए मैदान साफ कर दिया जायगा। इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए किसी भी प्रकार 'व्यवस्था' स्थापित करनी पड़ेगी। और अनुशासन और आज्ञापालकता उत्पन्न करनी होगी। जब क्रांतिकारी कहे जानेवाले छोग ही जनतापर गोलियां दागेंगे तो जनताकी दृष्टिमें क्रांति घृणित हो जायगी। प्ंजीपति लोग यह धात शीघ्र ही समझ जायंगे। वे अवश्य ही 'व्यवस्था' कायम करनेवाले वीरोंका समर्थन करेंगे, भले ही वे वीर समष्टिवादियोंको भी दवा लेगें। यदि इस विधिसे 'व्यवस्था' स्थापित हो गयी तो परिणामका अनुमानकरना सरल है। 'व्यवस्था' करने वाले लोग 'लुट मचानेवालों' को ही मारकर संतुष्ट न हो जायंगे। वे 'भीड़के सरगना' लोगोंको भी पकड़ेंगे। ये फिरसे न्यायालय स्थापित करेंगे और जल्लाद मुकर्रर करेंगे। ज्यादा जोशीले क्रांतिकारी फांसीके तक्तेपर चढ़ा दिये जायंगे। सन् १७९३ की पुनरावृत्ति हो जायगी।

पर सारे छक्षणोंसे हमें तो यही विश्वास होता है कि छोगोंका जोश उन्हें काफ़ी दूर छे जायगा और जब क्रांति होगी तबतक अराजक -साम्यवादके विचार जद पकड़ छेंगे। ये विचार बनावटी नहीं हैं। छोगोंने स्वयं ही इन विचारोंको प्रकट किया है। और, जैसे-जैसे यह साछम होता जाता है कि इसका दूसरा उपाय नहीं है वैसे-वैसे समाजवादी -छोगोंकी संख्या बढ़ती जाती है।

भगर लोगोंमें जोश काफ़ी ज्यादा हुआ तो परिस्थिति विलक्कल दूसरी ही होगी। विष्ठवकारी नगरोंके लोग तय ऐसा न करेंगे कि पहले दिन तो रोटीवालोंकी दूकानोंको लट लें और दूसरे ही दिन भूलों मरें। बिल्क वे गोदामोंपर, पशुओंके बाजारोंपर—वस्तुतः खानेकी चीजोंके सारे मंडारों और समस्त प्राप्य भोजनपर—अधिकार कर लेंगे। भले-भले नागरिक, खियां और पुरुप दोनों, अपने स्वयंसेवक दल बना लेंगे और सारी दूकानों और गोदामोंकी चीजोंकी एक सरसरी साधारण सूची वना लेंनेके काममें लग जायंगे।

यदि ऐसी क्रांति पेरिसमें हुई तो खाद्य-सामग्रीका परिमाण कम्यूनको चौबीस घंटेमें ही माल्यम हो जायगा, जो गणना-कमेटियों के होते हुए भी आज नगरको माल्यम नहीं है और जिस बातका पता १८७१ के घेरेमें भी उसे न रूग पाया था। अड़तालीस घंटेमें तो ऐसे नक्शोंकी लाखें। प्रतियां छप कर बंट भी जायंगी जिनमें प्राप्य खाद्य-सामग्रीका ठीक-ठीक हिसाब दिया होगा और यह लिखा होगा कि कहां-कहां वे रक्खी हैं और कैसे कैसे बांटी जायंगी।

हर चालमें, हर गर्लामें, हर मुहल्लेमें स्वयं सेवकोंके दल संगित हो जायंगे। ये सामान पहुंचाने चाले स्वयं सेवक आसानीसे दूसरोंसे मिलकर और उनसे संपर्क रखकर काम कर सकेंगे, वशर्ते कि उदंड राजनीतिज्ञोंकी तलवारोंकी वाधा मार्गमें न आये और अपनेको 'वैज्ञानिक' सिद्धांतवादी कहने वाले लोग अपनी उल्टी सलाहें देनेको बीचमें न कूदें। वे अपने कूड़ा-भरे मग़ज़ोंसे निकाल-निकालकर कैसे ही सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों न करते रहें, उन्हे कोई अधिकार या सत्ता न मिलनी चाहिए। जनतामें संगठन करनेकी अद्मुत शक्ति है, पर उसे काममें लानेका उसे कभी अवसर नहीं दिया गया। उपर्युक्त बाधाएं न आयों तो उसी शक्ति वदे-से-बढ़े नगरमें और क्रांतिके मध्यमें भी अवैतनिक कार्यकर्त्ताओंका ऐसा बढ़ा संघ वन जायगा जो सव लोगोंको भोजन पहुंचानेको तैयार हो जायगा।

यदि लोगोंको आप स्वतंत्र छोड़ दें तो दस दिनमें ही भोजन-प्रबंध

खड़ी नियमबद्धतासे चलने लगेगा। जिन्होंने लोगोंको जी-जानसे काम करते कभी नहीं देखा, जिन्होंने दफ़्तरोंके काग़जोंमें ही अपना सारा जीवन बिता दिया है, केवल वे ही लोग इस बातमें शंका कर सकते हैं। घेरेके दिनोंमें पेरिसके लोगोंने जिस संगठन-शक्तिका परिचय दिया था, और डकके मजदूरोंकी हड़तालके समय, जब पांच लाख भूखों मरते भाद-मियोंको खिलाना पड़ता था, लंदनमें जो संगठनशक्ति लोगोंने दिखाई थी, उसको देखनेवाले लोग बता सकते हैं कि वह कोरी दफ़्तरी योग्यतासे कितनी बढ़ी चीज है।

यदि हम यह भी मान छें कि हमें थोड़ी असुविधा और गड़बड़ एक पक्ष या एक मासतक सहन करनी पड़ेगी, तो भी क्या ? साधारण जनताके लिए तो वह हालत उसकी पिछली हालतसे अच्छी ही होगी। और फिर क्रांतिके दिनोंमें घटनाओंपर गरमागरम बहस करते हुए दो डकड़ा नमक-रोटी खाकर भी मनुष्य संतोष मान सकता है।

कुछ भी हो, अनेक कमेटियां बनानेवाले अप्रगतिशील सिद्धांतवादी लोग चहारदीवारियोंके बीच बैठकर जिस वातका आविष्कार करेंगे उसकी अपेक्षा तो सामयिक आयश्यकतासे अपने आप निकल आनेवाली व्ययस्था हजार दुर्जे अच्छी होगी।

8

वहे नगरोंके छोगोंको तो सारे नागरिकोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति के छिए परिस्थितिसे विवश होकर सारी खाद्य-सामग्रीपर कब्जा करना पहेगा—पहछे परम आवश्यक वस्तुओंपर, फिर दूसरी चीजोंपर। यह काम जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। छोगोंकी उतनी ही कम दुदंशा होगी और झगड़ा भी कम होगा।

परन्तु समाजको किस आधारपर संगठित करना चाहिए जिससे भोजनकी वस्तुओंका उचित भाग सबको मिळ सके ? यही प्रश्न हमारे सामने पहळे आता है।

हमारा उत्तर तो यह है कि इसके दो भिन्न उपाय नहीं हो सकते।

साम्यवाद (कम्यूनिज़्म) को ठीक तरहसे स्थापित करनेवाला और हमारी न्याय-बुद्धिको संतुष्ट करनेवाला एक ही मार्ग है। यही व्यावहा-रिक भी है। यह वहीं तरीक़ा है जिसे आज भी यूरोपकी साम्यवादी किसान पंचायतों (कम्यूनों) ने ग्रहण कर रचला है।

उदाहरणके लिए किसी जगहके एक कृपक गाँवको लीजिए। फ्रांस की ही मिसाल लीजिए, जहां कि उद्ग्ड राजनीतिज्ञोंने सारे शराकती रिवाजोंको मिटानेकी भरसक कोशिश की है। यदि गांवकी हदमें जलाने-की लकड़ी है तो जबतक संबक्ते लिए भरपूर लकड़ी रहेगी तबतक हर एक आदमी चाहे जितनी ले सकता है। उनके लिए अपने पड़ोसियोंक लोकमतके अतिरिक्त अन्य कोई रोक-टोक नहीं होती। कामकी लकड़ी तो सदा थोड़ी ही होती है, इसे वे सावधानीसे आपसमें बांट लेते हैं।

शराक्ती चारागाहकी भी ऐसी ही बात है। जबतक चरनेको खूब है तबतक एक घरके कितने पशु चरते हैं या भूमिपर कितने पशु चरते हैं, इसकी कोई हद नहीं बांधी जाती। जबतक कि कमी न मालूम पड़े तबतक चरागाह बंटती नहीं और न चारा ही बंटता है। स्विट्जर-लेंडके सारे गांवोंमें और फ्रांस और जर्मनीके हज़ारों गांवोंमें, जहां-जहां शराकती या पंचायती चरागाहें हैं, यही प्रधा है।

पूर्वीय यूरोपके देशोंमें, जहां वड़े-बड़े लंगल हैं और ज़मीनकी कमी नहीं है, आप देखेंगे कि जिसको जब आवश्यकता होती है, पेड़ काट लाता है, और किसान जितनी भूमि चाहते हैं, जोत लेते हैं। इस बातका ज़याल नहीं किया जाता कि लकड़ी या ज़मीनमें किसका कितना हिस्सा है। पखं, ज्योंही लकड़ी या ज़मीन दोनेंगें से किसीकी कमी मालूस होती है ल्योंही प्रत्येक परिवारकी आवश्यकताके अनुसार बटवारा कर लिया जाता है। रूसमें पहलेसे ही यही होता आ रहा है।

संक्षेपमें व्यवस्था यह है कि समाजके पास जो चीज़ बहुतायतसे है उसके विषयमें तो कोई सीमा या बंधन नहीं है, पर जिन चीज़ेंकी कमी है या हो जानेकी संभावना है उनका बराबर बटवारा कर खिया जाता है। यूरोपके ३५ करोड़ निवासियोंमें से २० करोड़ तो आज भी स्वामाविक साम्यवादकी इस प्रणालीपर चलते हैं।

बढ़े क्स्वोंमें भी कम-से-कम एक चीज़ ऐसी है जो इफरातसे पायी जाती है। वह चीज़ है पानी। उसके विपयमें भी यही प्रणाली प्रचलित है। जबतक पानीके कम पढ़नेका डर नहीं होता तबतक कोई भी कंपनी किसी घरमें पानीका ख़र्च रोकना नहीं चाहती। जितना चाहिए उतना छे छीजिए। पर अनाबृष्टिकी अवस्थामें यदि पानीके कम पढ़नेका डर होता है तो कंपनियाँ सिर्फ इतना कैरती हैं कि समाचारपत्रोंमें एक छोटा विज्ञापन छपाकर इस बातकी सूचना जनताको दे देती हैं, और नगरवाछे पानीका खर्च कम कर देते हैं। वे उसको न्यर्थ नष्ट होने नहीं देते। परंतु पानी यदि वास्तवमें कम हो जाय तो क्या किया जायगा? उस समय नियत परिमाणमें पानी देनेकी प्रणाली काममें छायी जायगी। यह उपाय इतना स्वामाविक है और साधारण-बुद्धिमें इतना बैठा हुमा है कि १८७१ के दोनें। वेरोंमें पेरिसने दो बार इस व्यवस्थाको ख़ुद अपनाया था।

यह दिखानेके लिए कि पानी या भोजन बाँटनेकी व्यवस्था किस प्रकार चलेगी और यह सिद्ध करने के लिए कि वह वर्तमान अवस्थासे बहुत अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगी, तफ़सीलवार नक्शे तैयार करनेकी जरूरत नहीं है। ये सारे नक्शे और तफ़सीले भी उन लोगोंको विश्वास नहीं दिला सकतीं जो मध्यमवर्गके हैं, था जो मध्यमवर्गके से विचार रखनेवाले अमजीवी हैं और जो यह समझते हैं कि कोई नियंत्रक शिक्त न रहेगी तो लोग एक-दूसरे पर टूट पड़ेंगे या जंगली आदमियोंकी मांति एक दूसरेको खा जायंगे। यदि साधारण जनताके हाथमें परिस्थिति आजाये तो वह पूर्ण न्याय और निष्पक्षतासे भोजनका बंटवारा कर सकेगी या नहीं, यह आशंका उन्हीं लोगोंको होती है जिन्होंने कभी जनताको स्वयं निश्चय करते और तद्वसार काम करते नहीं देखा है।

्जनताकी किसी सभामें यदि आप अपनी यह राय प्रकट करें कि नफ़ीस खाने तो अकर्मण्य अमीरोंकी लोखप जिह्नाकी तृप्तिके लिए रहें भीर सस्पतालके बीमारोंको काली रोटी दी जाय, तो सापको विकार मिलेगा। पर उसी सभाम गली-कूर्वो और हाट-वाजारमें भाप यह कहें कि सबसे उनदा लाने बीमारों और कमजोरोंके लिए, खासकर बीमारोंके लिए रहें; बीमारोंके बाद बालकेंकी बारी है, अगर गायों और कक्तियों का दूध सबको देनेभर न हो तो वह भी वबोंके लिए ही रक्ला जाय; और यदि समाज विलकुल हीन-दशाको ही पहुंच गया हो तो धी-दूध केवल बालकों और बूढ़ोंको ही और मजबूत सादमियोंको सुखी रोटी मिला करे। संक्षेपमें, आप यह कहें कि यदि कोई वस्तु कम रह आयगी और उसका बंटवारा करना होगा तो वह उनको संधिक दी जायगी जिनको संधिक आवश्यकता होगी, और फिर देखें कि सापकी बात किस तरह सर्वमान्य होती है।

जिस आदमीका पेट खूब भरा हुआ है वह इन बातोंको नहीं समझ सकता। परंतु जनता इनको समझती है और उसने सदा समझा है। विलासितामें पलाहुआ न्यक्ति भी अगर गरीव होकर मारा-मारा फिरने लगे और जनताके संपर्कमें आये तो वह भी समझने लगेगा।

जिन सिद्धांतवादी लोगोंके लिए सैनिककी वदीं और द्यावनीके मोजनालयकी मेज ही सबसे बड़ी सम्यता है वे तो निस्सन्देह राष्ट्रीय रसोईघरोंकी भरमार करना चाहेंगे। वे यही बतायेंगे कि यदि बढ़े-बड़े रसोईघर कायम हो जायं और वहीं सब लोग अपनी-अपनी रोटी-सरकारी लेने आयें तो इससे बहुतसे लाभ होंगे और ईंघन और भोजनकी बढ़ी बचत होगी।

हमें इन लामोंके विषयमें संदेह नहीं है। हम खूब जानते हैं कि जबसे हर घरमें अलग-अलग चृत्हा और अलग-अलग चृहांका रिवाज उठ गया तबसे बड़ी मितन्यियता हुई है। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सौ जगह अलग-अलग चृत्हा न जला कर एक ही जगह सौ परिवारों के लिए शाक-माजी बना हेनेमें अधिक किज़ायत है। हम यह भी जानते हैं कि आल पकानेके सैकड़ों तरीके हैं। पर यदि सौ परिवारों के लिए एक ही बड़े बर्तनमें वे उबाल लिये जायं तो भी उतने ही अच्छे बनेंगे।

वास्तवमें खाना पकानेके विविध प्रकार तो इसलिए हैं कि रसोइये या मृहिणियां अलग-अलग ढंगसे मसाले और वधार देती हैं। फिर भी यदि एक मन आलू एक ही जगह पक जाय तो रसोइयों या मृहस्वामि-नियोंको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उसीको विशेष प्रकारसे बनानेसे कौन रोकेगा ?

पर इन सव बातोंको जानते हुए भी हम यह मानते हैं कि यदि कोई गृहस्वामिनी अपने ही चूल्हेपर अपने ही वर्तनमें अपने आछ्र पकाना चाहती है तो उसे सार्वजनिक रसोईघरसे ही आछ्र छेनेको मजबूर करनेका अधिकार किसीको नहीं है। और सबसे बढ़ी बात तो हम यह चाहते है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने कुटुंब या अपने मित्रोंके साथ या उसे पसंद आये तो होटलमें जाकर भी भोजन करनेकी स्वतंत्रता रहे।

वर्तमान समयके होटलोंके स्थानींपर, जहां आजकल लोगोंको जहरीला खाना खिलाया जाता है, अपने आप बढ़े-बढ़े सार्वजनिक रसोई-घर खड़े हो जायंगे। जब भविष्यकी सार्वजनिक पाकशालाएं स्थापित हो जायंगी और जब लोगोंको न तो घोखा दिया जायगा न दूपित पदार्थ खिलाये जायंगे, और उन्हें अपना भोजन वहां पकवा लेनेका सुभीता हो जायगा, तब भोजनकी मूल वस्तुलोंके लिए वहीं जानेका रिवाज आम हो जायगा, केवल उन चीजों को मसाले आदि देकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार बना लेनेका ही काम बाकी रह जायगा।

परंतु सबको वहांसे पका-पकाया भोजन ही छेना चाहिए, इस विषयमें कोई कड़ा नियम बनाना हमारे आधुनिक मनको उतना ही बुरा खगेगा जितना कि मठों या बारिकोंमें रहने का विचार। ये विचार अत्याचार या अंधविश्वाससे प्रभावित दिमागोंसे निकले हुए हैं और दूपित हैं।

पंचायती मोजनालयसे मोजन पानेका अधिकार किसको होगा और किसको नहीं इस प्रवनपर हमें पहले विचार करना पहेगा। प्रत्येक नगर या बस्ती अपना उत्तर खुद निकाल लेगी और हमें विश्वास है कि सारे उत्तर न्याय-प्रेरितही होंगे। जबतक श्रम-विभाजन फिरसे न हो जायगा, जबतक अशांतिका काल बना रहेगा और जबतक असाध्य अकर्मण्यों

और काम न मिलनेसे वेकार वने ध्रम-जीवियोंका भेद करना असंभव रहेगा, तवतक तो प्राप्त भोजन-सामग्रीमेंसे सवको विना अपवादके खाना मिलना ही चाहिए। जो लोग नयी व्यवस्थाके शत्रु रहे होंगे वे तो स्वयं ही वहांसे चले जायंगे। पर हमारा अनुमान है कि जन-साधारण सदा उदार होते हैं। उनके स्वभावमें कभी बदला लेनेकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपने साथ रहने वाले—विजित और विजेता—सभी लोगोंके साथ बांटकर खानेको तैयार हो जायंगे। ऐसा विचार रखनेसे क्रांतिको कोई हानि न होगी, और जब फिर काम चलने लगेगा तो पहलेके विरोधी भी उनके साथ कारखानोंमें काम करने लगेंगे। जिस समाजमें काम करना अपनी इच्छाकी वात होगी उसे आलसियोंसे कोई दर न रहेगा।

इसपर आलोचक तुरत कह देते हैं कि "खाद्य-सामग्री तो एक मासमें ही समाप्त हो जायगी।"

हम कहते हैं कि "यह तो और भी अच्छा होगा।" इससे सिद्ध होगा कि इतिहासमें पहली बार लोगोंको भरपेट खानेको तो मिला। नया सामान किस प्रकार प्राप्त किया जाय इसपर हम अगले प्रकरणमें विचार करेंगे।

## ५

वे कौनसे उपाय हैं जिनसे क्रांतिके समय किसी नगरको भोजन-सामग्री प्राप्त हो सकती है ? हम इस प्रश्नका उत्तर देंगे, पर यह स्पष्ट है कि वहांके प्रांतों और समीपवर्ती देशोंमें क्रांतिका जो रूप होगा उसीके अनुसार उपाय करने होंगे। यदि कोई पुरा देश, अच्छा तो यह है कि सारा यूरोपही, समाजवादी क्रांति कर डाले और पूर्ण साम्यवादी सिद्धांतको लेकर चले, तो हमारा तरीका और भी सरल हो जायगा। परंतु यदि वहांकी कुछ थोड़ी-सी ही वस्तियां या समुदाय प्रयत करें तो उपाय दूसरे ही चुनने पड़ेंगे। जैसी अवस्था होगी वैसी व्यवस्था करनी होगी। इसलिए पहले हमें यूरोपकी दशापर एक निगाह डालनी होगी, और भविष्यवाणीका दावा न करते हुए भी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रांतिकी दिशा, या कम-से-कम उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे ?

निस्संदेह यह तो बड़ी अच्छी वात होगी कि सारा थूरोप एक-बारगी उठ खड़ा हो, निस्संपत्तीकरण सार्वेत्रिक हो जाय, और हरएक व्यक्ति समाजवादके सिद्धांतोंसे, प्रेरित हो जाय। ऐसे व्यापक विष्ठवसे तो हमारी शताब्दिका काम बहुत आसान हो जायगा।

पर सारे छक्षणोंसे हमें यही विश्वास होता है कि ऐसा होगा नहीं। इसमें तो हमें संदेह नहीं कि क्रांति सारे यूरोपमें फैळ जायगी। महाद्वीपकी चारों वड़ी राजधानियों—पेरिस, बुसेल्स, वियेना और वर्ळिन में से एक भी यदि क्रांति करके सरकारको उलट दे तो यह प्रायः निश्चितः है कि अन्य तीन राजधानियां भी क्रुळ ही सप्ताहोंके भीतर उसका अनु-सरण करेंगी। बहुत संभव है कि स्पेन, इटली, यूनान आदि और छंदन पीटर्सवर्ग (अब छेनिनप्राड) भी यही मार्ग प्रहण करें। परंतु क्रांतिका सव जगह एक ही रूप होगा, इसमें बहुत संदेह है।

बहुत संभव है कि सर्वत्र निस्संपत्तीकरण बहुत विस्तृत रूपमें हो।
यूरोपका कोई भी बढ़ा राष्ट्र ऐसा करेगा तो उसका प्रभाव औरोंपर भी,
पढ़ेगाही, पंतु क्रांतिके प्रारंभिक रूपोंमें बढ़े-बढ़े स्थानीय भेद रहेंगे और
देश-देशमें क्रांतिका मार्ग भी पृथक्-पृथक् होगा। १७८९-९३ में क्रांसके
किसानोंको जागीरदारोंके हक्रोंसे अपनेको मुक्त करने और मध्यमवर्ग
वालोंकी राजसत्ताको उखाढ़ फेंकनेमें चार वर्ष रूग गये। यही बात हमें।
ध्यानमें रखनी चाहिए, और क्रांतिके घीरे-धीरे अपनेआप विकसितः
होनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि,कहीं-कहीं उसका कदम कुछ
धीमा पढ़ रहा हो तो हम अपना दिल व छोटा करें।

इसमें तो संदेह करनेकी गुंजाइशही नहीं कि भविष्यमें जो झांति होगी वह पहलेकी झांतियोंसे बढ़कर होगी। फ्रांसकी अठारहवीं शताब्दिकी झांति इंगलेंडकी सत्रहवीं शताब्दिकी झांतिकी अपेक्षा आगे बढ़ी हुई थी। उसने एकही प्रहारमें राजाकी सत्ता और सूमिपतियोंकी शक्ति मिटा दी थी, पर इंगलैंडमें इनका प्रभाव आज भी बना है। इन अनुमानोंको हम अनुमानसे अधिक नहीं मानते। फिर भी हम इनसे सरलतासे यह नतीजा निकाल संकते हैं कि यूरोपकी भिज-भिज जातियोंमें क्रांति भिज्ञ-भिज्ञ रूप प्रहण करेगी, और संपत्तिको सामाजिक बना लेनेमें सब जगह एक-सी प्रगति न होगी।

तो क्या इस आंदोलनके अग्रगामी राष्ट्रोंको पीछे रह जानेवाले राष्ट्रोंके लिए रके रहना होगा ? क्या हमको तबतक रके रहना पढ़ेगा जबतक कि सारे सभ्य देशोंमें साम्यवादी क्रांतिकी तैयारी न हो जाय ? कदापि नहीं। हम ऐसा करना भी चाहें तो संभव नहीं है। इतिहास पिछड़े हुओंके लिए नहीं उहरा करता।

कुछ साम्यवादी लोगोंकी यह कल्पना है, पर हमें विश्वास नहीं होता कि क्रांति एकदम ही, एक ही क्षणमें हो जायगी। यह बहुत संभव है कि यदि क्रांसके बड़े नगरोंमें से एक नगर भी समाजवादी शासनकी घोषणा करे तो अन्य नगर और कस्बे भी वैसा ही करेंगे। संभवतः बहुतसे जानोंवाले प्रदेश या औद्योगिक केंद्र भी 'स्वामियों' या मालिकों से अपना पिंड छुड़ाकर अपने स्वाधीन संघ बना लेंगे।

पर बहुतसे देहाती इलाके इतना आगे बढ़े हुए नहीं होते। क्रांति कर डालनेवाले नगरों की बग़लमें होते हुए भी ऐसे स्थान प्रतीक्षा-वृत्तिमें रहेंगे और व्यक्तिवादी प्रणालीपर चलते रहेंगे। जब जमींदारके कारिन्दे या कर वस्तृल करनेवालेका आना बंद हो जायगा तो ये कृषक क्रान्तिका-रियोंके विरोधी न रहेंगे। इस प्रकार नयी व्यवस्थासे लाभ उठाते हुए ये लोग स्थानीय लुटेरे पूंजीवालोंका हिसाब चुकानेमें भी टालमटोल करेंगे। परंतु कृषकोंके विप्लवोंमें सदा एक ख़ास अमली जोश हुआ ही करता है। उसी जोशके साथ वे भूमिको जोतनेके काममें लग पहेंगे, क्योंकि करों और बंधकोंके भारसे सुक्त हो जानेपर ज़मीन उन्हें और भी प्यारी हो जायगी।

दूसरे देशोंमें भी कांति होगी, पर उसके रूप भिन्न-भिन्न होंगे। किसी देशमें राज्यनियंत्रित समाजवाद स्थापित होगा और उत्पत्तिके साधन उसके अधीन रहेंगे। कहीं छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्योंका संघ वनेगा।पर हर जगह वह होगी न्यूनाधिक समाजवादी ही। हां, सब जगह किसी एक ही नियमका अनुसरण न करेगी।

Ę

अव हमें क्रांतिकी अवस्थासे गुजरनेवाले नगरके उदाहरणपर फिर वापस आजाना चाहिए और इस बातपर विचार करना चाहिए कि नगरवासी किस प्रकार अपने लिए खाद्य-सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। यदि सारे राष्ट्रने ही साम्यवाद स्वीकार न किया हो तो आवश्यक सामग्री किस प्रकार मिळ सकेगी? इसी मसळेको इल करना है। फ्रांसके किसी यड़े नगर या राजधानीका ही उदाहरण लीजिए। पेरिस प्रतिवर्ष हज़ारों मन ग़ल्ला, चार लाख बैल, तीन लाख बल्डे, चार लाख सुअर, बीस लाखसे अधिक मेर्डे मक्षण कर जाता है। शिकारके जानवरोंका मांस इसके अलावा है। इसके अतिरिक्त यह नगर २ करोड़ पेंडसे अधिक मक्खन, २० करोड़ अंडे और इसी हिसाबसे दूसरी चीजें खा जाता है।

वह अमेरिका, रूस, हंगरी, इटली, मिश्र और ईस्ट तथा वेस्ट-इंडीजसे आटा और गल्ला मंगाता है; जर्मनी इटली, स्पेन, रूमानिया और रूसतक से पशु मंगाता है और किरानेकी चीज़ें तो संसारके सभी देशोंसे थोड़ी-बहुत आती हैं।

अव यह देखना चाहिए कि देशकी पैदावारसे ही, जिसे सूवे खुशीसे भेजेंगे, पेरिस या किसी दूसरे बढ़े नगरोंको भोजन सामग्री फिरसे कैसे पहुँचाई जा सकती है।

जो छोग 'अधिकार'में विश्वास रखते हैं उन्हें तो यह प्रश्न बड़ा सीधा दिखाई देगा। वे पहले एक सवल केंद्रीय सरकार कायम कर छेंगे, जिसके पास पुलिस, फौज, फांसी, आदि सारे दमनाख मौजूद हों। वह सरकार फांसके सारे मालकी फ़ेहरिस्त तैयार करेगी। सारे देशको सामग्री- ग्रांसिके लिए कई विभागोंमें विभाजित करेगी और 'आज़ा' देगी कि इतनी-इतनी भोज्य-सामग्री, इस स्थानपर, इस दिन, इस स्टेशनपर पहुंच जानी चाहिए। वहां एक विशेष अधिकारी मौजूद होगा, ुजो उस सामग्रीको लेगा और खास भंडारोंमें इकटा करके खखेगा।

पर हम पूर्ण विश्वासके साथ कहते हैं कि यह उपाय न केवल अवांछनीय ही है, किंतु इसको काममें लाना भी असंभव है। यह अत्यंत अन्यावहारिक है।

पुस्तक या निबंध लिखने बैठे तो कोई भी आदमी ऐसे स्वप्न देख सकता है। पर वास्तविकताके सामने ये टिक नहीं सकते, १७९२ में यह सिद्ध हो चुका है। अन्य काल्पनिक सिद्धांतोंके समान इस सिद्धांतमें भी यह बात मुला दी गयी है कि मनुष्यमें स्वतंत्रताकी वृत्ति भी हुआ करती है। इस प्रयतका परिणाम यह होगा कि सर्वत्र विष्ठव हो जायगा। आम नगरोंके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, राजधानी इस प्रणालीको देशपर लादनेकी मूर्खता करेगी तो सारा देश उसके विरुद्ध शस्त्र डठा लेगा।

अबतक उटपटांग कल्पनाएं तो बहुत हो चुकी हैं। अब हमें देखना चाहिए कि क्या और किसी प्रकारके संगठनसे काम चरू सकेगा।

फ्रांसकी महान् राज्य-क्रांतिके समय प्रांतोंने बड़े नगरोंको भुखों मारा और क्रांतिका गला घोंट दिया था। और १७९२-९३ में फ्रांसमें अनाजकी उपज घटी न थी, बिल्क प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि वह और बढ़ी थी। परंतु जमींदारोंकी जमीनपर कव्जा पाने और फ़सल काट लेनेके बाद किसान कागजी रुपयेके बढ़लेमें अनाज देनेको तैयार न हुए। इस आशासे कि या तो कीमत बढ़े या सोनेका सिक्का चले, उन्होंने अपना माल रोक रखा। अस्थायी सरकारने कड़े से-कड़े उपायोंसे काम लिया, पर सब निष्फल हुए। फ्रांसियोंसे भी कोई नतीजा न निकला। किसान अपना अनाज बेचनेको मजबूर न किये जा सके। अस्थायी सरकारके प्रतिनिधियोंने बाजारमें अनाज न लानेवालों और सहा करनेवालोंका बड़ी निर्दयतासे बध किया। फिर भी अन्न प्राप्त न हुआ, और नगरवासियोंको अकालके कष्ट भोगने पड़े।

पर कुषकोंको उनकी कठिन मेहनतके वदलेमें दी कौनसी चीज

गयी थी ? उन्हें वादेके नोट दिये गये । पर उनकी कीमत तो गिरती ही चली गयी । चालीस पौंडका नोट देकर एक जोड़ा जूता भी न मिलता था । जिस कागज़के हुकड़ेसे एक कमीज भी न खरीदी जा सके उसके बदलेमें किसान अपनी सालभरकी कमाई कैसे दे सकता था ?

जबतक निकम्मा कागज़ी रुपया ही किसानको मिलेगा तबतक सदा यही हाल होगा। देहात अपना माल रोक रक्लेंगे और नगर भूखों मरेंगे, फिर चाहे अवज्ञा करनेवाले किसान पूर्ववत् फांसीपर ही क्यों न चढ़ा दिये जायं।

हमें चाहिए कि किसानको उसकी मेहनतके बदलेमें निरर्थंक नोट न देकर उसकी परम आवश्यकताकी चीजें बनाकर दें। उसके पास खेतीके अच्छे भीजार और सर्दी-गरमीसे बचाव करनेवाले कपड़े नहीं हैं। उसके पास रही चिमनी या दिया है, लेंप भीर तेल नहीं है। उसके पास फावड़ा, पचांगुरा भीर हल नहीं हैं। भाजकल इन चीजोंके बिना ही उसे काम चलाना पड़ता है। यह बात नहीं है कि वह इनकी ज़रूरत न समझता हो। मगर हजारों उपयोगी चीजें उसके सामर्थ्यंसे बाहर हैं। वेचारेके पास उन्हें खरीदनेके लिए पैसा ही नहीं है।

शहरोंको चाहिए कि अमीर लोगोंकी खियोंके वास्ते तड्क-भड्ककी चीजें न बनाकर शीघ्र उन चस्तुओंके बनानेमें लग जायं जिनकी किसानको ज़रूरत है। पेरिसकी सिलाईकी मशीनें प्रामवासियोंके लिए कपड़े सीनेमें लग जायं। इंगलेंड और रूसके जमींदारों या अफ्रीकाके करोड्पतियोंकी खियोंके लिए कीमती पोशाकें बनानेकी जरूरत नहीं है। मज़दूरोंके लिए कामपर जाने और छुट्टीके दिनके कपड़े तैयार करने चाहिए।

इसकी ज़रूरत नहीं कि शहरोंसे गांवो'में लाल-नीले या पचरंगे पट्टे लगाये हुए इंस्पेक्टर भेजे जायं और यह हुक्म दिया जाय कि किसान अपना-अपना माल फलं-फलां मुकामपर पहुंचादें। बल्कि चाहिए तो यह कि ग्रामवासियोंके पास मित्रतापूर्ण संदेश भेजे जायं और उनसे साईचारेके ढंगपर कहलाया जाय कि आप अपना माल हमारे पास पहुंचा दें और हमारे भंडारों और दुकानोंसे जो तैयार माल चाहें छेजायं। चन तो खाने-पीनेकी चीजें सब ओरसे ढेर-के-ढेर आने लगेंगी। किसान केवल उतना माल रोक रक्खेगा जितना उसको अपने कुटुंबके लिए आवश्यक होगा, वाकी सब शहरोंको भेज देगा। यह इतिहास-कालमें पहली ही बार यह अनुभव करेगा कि शहरोंके मजदूर उसके साथी, उसके भाई हैं, उसको लटनेवाले नहीं।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इसके लिए कारखानोंकी तो कायापलट ही कर देनी पढ़ेगी। हां, कहें विभागोंमें तो परा परिवर्तन हीं करना पढ़ेगा। पर कुछ कारखाने तो थोड़े सुधारसे ही किसानके लिए ऐसे कपड़े, घड़ियां, फनींचर और मामूली औजार बनाने लगेंगे जिनके लिए आज उसे बहुत मंहगे दाम देने पड़ते हैं। जुलाहे, दर्जी, मोची, लुहार, बद्ई, कारीगर और दूसरे धंघोंवाले सरलतासे उपयोगी और आवश्यक बस्तुएं बनाने लगेंगे, और केवल विलासकी चस्तुएं बनाना वंद कर देंगे। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि जनता यह अच्छी तरह समझ ले कि उद्योगधंघोंकी शकल बिल्कुल बदल देना जरूरी है, और ऐसा करना न्याय तथा समाजकी उन्नतिका कार्य है। सिद्धांतवादी लोग अन्सर यह अम फैलाया करते हैं कि यदि उत्पादन और द्यापार आज-कलकी तरह व्यक्तियोंके ही हाथमें रहें और समाज सिर्फ उनका नफा ले लिया करे तो इस ढंगकी क्रांतिसे भी काम चल जायगा। पर जनताको इस धोखेमें नहीं आना चाहिए।

हमारा मत तो इस सारे प्रश्नपर यह है कि किसानको कागजके हकड़ोंसे घोखा मत दीजिए—चाहे उन कागजोंपर कितनी ही बड़ी रकम क्यां न लिखी हो। परंतु उसको मालके बदलेमें वही 'वस्तुए' तैयार करके दीजिए जिनकी उसे खेतीके लिए जरूरत है। तभी खेतोंकी पैदाबार शहरोंमें घड़ल्लेसे भाने लगेगी। ऐसा न किया गया तो शहरोंमें खायका अकाल हो जायगा और फिर निराशा और प्रतिक्रिया भी उसके पीछे-पीछे चली आर्येगी। 6)

हम बता चुके हैं कि सभी बढ़े नगर गछा, आटा और मांस न केवल जपने देहाती इलाकोंसे ही बल्कि वाहरसे भी मंगाते हैं। अन्य देश पेरिसको मसाले, मछली और तरह-तरहकी जायकेदार चीजें तो भेजते ही हैं, बहुत-सा गछा और मांस भी भेजते हैं।

परंत क्रांतिके समय वे वाहरके देशोंका अधिक भरोसा न रख सकेंगे यद्यपि रूसका गेहं. इटली या भारतका चावल, स्पेन या हंगेरीकी शराव पश्चिमी यरोपके बाजारोंमें बहतायतसे मिछती हैं. पर इसका कारण यह नहीं है कि उन देशों में इन चीजोंकी इफरात है या ये जंगलमें अपने आप वास-पंसकी तरह उस आती हैं। मिसालके लिए रूसमें किसान प्रतिदिन १६ घंटे काम करता है और सालमें तीनसे छः महीनेतक आधे पेट रहता है। यह उसे इसलिए करना पड़ता है कि वह अपना अनान विदेशोंको भेजकर उसकी कीमतसे जमींदार और राज्यका कर ज़का सके। वहां आजकल ल्यों ही फसल कट चुकती है. गांवमें प्रलिस पहुंच जाती है और उसके सारे घोड़ों और गायोंको सरकारी कर तथा जमींदारके लगानका वकाया चुकानेके वास्ते नीलाम कर देती है। हां.. वेचारा किसान व्यापारीके हाथ अपना गल्ला वेचकर ख़द ही अपना गला काट ले तो यह नौवत नहीं आती । साधारणतः यह होता है कि वह नुकसान उठाकर अपने पहा नहीं वेचता । वह नौ महीनेके खानेभर अन्न रख छेता है और वाकी वेच देता है। फिर अगली फसलतक गुजारा करनेके छिए वह, यदि फसल अच्छी हुई तो तीन मासतक और खराव हुई तो छः मासतक, अपने आटेमें छाल मिला-मिलाकर काम चलाता है। और उघर लंदनमें लोग उसीके भेजे हुए गेहुंके विस्कृट बना-बनाकर खाते हैं।

परंतु क्रांति होते ही रूसका किसान अपने और अपने वचोंके लिए काफी अन्न रख लेगा। इटली और हंगेरीके किसान भी ऐसा ही करेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि भारतके किसान भी यही मार्ग ग्रहण करेंगे। और अमेरिकाके किसान सारे यूरोपके गल्लेकी कमीको पुरा न कर सकेंगे। इसलिए यह समझाना व्यर्थ है कि इन देशोंसे जितना गेहुं या बाजरा आयेगा उससे आवश्यकता पूरी हो जायगी।

मध्यम वर्गकी हमारी सारी सभ्यता तो नीचे दर्जेकी जातियों और कम उद्योग-धंघेवाले देशोंकी लट्टपर आश्रित है। इसलिए क्रांति उठते ही उस 'सभ्यता'को नष्ट कर देगी और हीन कही जानेवाली जातियोंको स्वाधीन बननेका अवसर देगी। उन जातियोंके लिए तो क्रांति एक वरदान होगी।

परंतु इस महान् लाभका परिणाम यह होगा कि पश्चिमी यूरोपके बड़े-बड़े शहरोंमें खाद्य-सामग्रीका भाना निरंतर घटता ही जायगा।

देहातका क्या हाल होगा, यह नहीं कहा जा सकता। एक ओर तो कठोर परिश्रम करनेवाला किसान क्रांतिका लाभ उठाकर अपनी झुकी हुई कमरको सीधा करेगा। आज-कलकी तरह दिनमें चौदह या पंद्रह घंटे काम न करके वह केवल इसके आधे समय ही काम करेगा। इसका परिणाम यही होगा कि खानेकी मुख्य वस्तुओं—अनाज और मांस—की उत्पत्तिमें कमी हो जायगी।

पर दूसरी ओर ज्योंही वह यह समझ जायगा कि अब उसे अपने अमसे निठल्ले अमीरेंका पोषण नहीं करना है, उत्पत्ति फिर बढ़ जायगी। नयी जमीन साफ करली जायगी। नयी और बढ़िया मशीनें चलने लगेंगी।

फ्रांसकी महान् राज्यक्रांतिका वर्णन करते हुए, मीशले कहता है— "१७९२ में जब किसानोंने ज़मींदारोंसे अपनी प्यारी ज़मीन वापस लेली थी, खेती बड़े उत्साहसे की गयी। उससे पहले किसानोंमें इतना उत्साह कभी नहीं देखा गया था।"

थोड़े ही समयमें वैज्ञानिक ढंगकी खेती करना सबके लिए संभव हो जायगा। बिह्या मशीनें, रासायनिक खाद और ऐसी दूसरी चीज़ें शीघ ही प्रादेशिक या म्युनिसिपल सरकार (कम्यून) की ओरसे दी जाने लगेंगी। परंतु प्रत्येक लक्षणसे अनुमान यही होता है कि प्रारंभमें तो फ्रांस और दूसरे देशोंमें भी खेतीकी पैदावार कुछ घट ही जायगी। हर हालतमें यही समझना अच्छा होंगा कि देहात और विदेश दोनोंसे आनेवाले मालमें कमी होगी। तब यह कमी किस तरह पूरी की जायगी?

उपाय यह है कि हम खुद काम करने छग जायं। जब इछाज हमारे हाथमें ही है तो दूर-दूर दवाइयां ढूंढनेमें परेशान होनेकी क्या जरूरत ?

वदे शहरोंको चाहिए कि वे भी गांवोंकी तरह खेती करनेमें छग जायं। जिसे प्राणि-शास्त्र में "कर्तंच्योंका एकत्रीकरण" कहा है इसीपर हमें आजाना चाहिए। अर्थात पहले श्रम-विभाजन किया जाय, फिर सबको एकमें मिला दिया जाय। प्रकृतिका काम सर्वंत्र इसी फमसे होता है।

यह केवल दर्शनशास्त्रकी बात नहीं है । परिस्थिति भी हमें यही करनेको मजबूर करेगी। जब पेरिस यह समझ लेगा कि आठ महीनेके बाद रोटीकी कमी पढ़ जायगी तो वह गेहूं उत्पन्न करनेके काममें खट जायगा।

जमीनकी तो कमी न पड़ेगी, क्योंकि बड़े शहरोंके, और खास-कर पेरिसके, चारों तरफ ही अमीरोंके बाग-बगीचे मिलते हैं। पेरिसके आस-पास हजारों बीघे जमीन है। यह जमीन दक्षिण रूसके स्खे मैदानोंसे भी कई गुना अधिक उपजाऊ हो ,सकती है। केवल कुशल कृषकोंके इस काममें लग जानेकी देर है। अमिकोंकी भी कमी न रहेगी। जब पेरिसके बीस लाख निवासियोंको रूसके जागीरदारों, रूमा-नियाके बड़े आदमियों और बर्लिनके महाजनोंकी बीबियोंके विलास और शौकृके सामानके लिए काम न करना पड़ेगा तब आखिर वे करेंगे क्या ?

इस शतीमें थंत्र-संबंधी कितने आविष्कार हो चुके हैं; मजदूर पेचीदा मशीनोंपर भी कितनी कुशलताके साथ काम कर लेते हैं; देश और नगरमें आज कितने आविष्कारक, रसायनशास्त्री, वनस्पतिशास्त्री और न्यावहारिक वनस्पतिशास्त्रके पंडित बागवान विद्यमान हैं। नयी-नयी कलें बनाने और उनकी उन्नति करनेका कितना सामान आज उपलब्ध है, और सर्वोपिर है पेरिस निवासियोंकी स्वाभाविक प्रवंधशिक, साहस और कर्मण्यता। क्या इतने सब साधन-सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी क्या अराजक पेरिसकी कृपि प्रांतोंकी पुराने उंगकी खेतीसे भिन्न न होगी ?

कुछ ही दिनोंमें भाप, विजली, सूर्य-ताप और वायु-वेगसे भी काम लिया जाने लगेगा। भापसे चलनेवाले हल और पटेला खेतकी तैयारीका मोटा काम शीघ्रतासे कर देंगे, और इस प्रकार अधिक साफ़ और तैयार की हुई जमीनपर सालमें एक ही वार नहीं, तीन या चार बार तक जोरदार फ़सलें पैदा की जा सकेंगी। इसके लिए, केवल पुरुषोंको— और उनसे ज्यादा जियोंको—समझदारीके साथ देख-भालभर करनी पढ़ेगी।

इस प्रकार वहांके छी-पुरुष और बालक विशेषज्ञोंसे बागबानीकी कला सीखते, डोटे-डोटे अलग भूमि-खंडोंपर मिन्न-भिन्न प्रकारके प्रयोग करते, और अधिक-से-अधिक माल पैदा करनेमें परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए खुशीसे खेतीके काममें जुट जायेंगे । उन्हें इसमें धकावट या आयास न माल्यम होगा, बल्कि शारीरिक व्यायामसे स्वास्त्य और बल्ड-मिलेगा, जो शहरोंमें अकसर गिरा हुआ रहता है। उस समय खेती करना बेगार और कप्टदायक श्रम न रहेगा, बल्कि उत्सव, आनंद और सुल-स्वास्त्यकी वृद्धि करनेवाली वस्तु वन जायगा।

"भूमि कोई भी बांस या उसर नहीं है। जमीनकी कीमत तो किसान-की कीमतके बराबर होती हैं। यही वर्तमान कृषिविद्याका अंतिम निर्णय है। जमीनसे आप रोटी मांगिये, वह आपको रोटी देगी—बराते कि आपको ठीक तरहसे मांगना आता हो। यदि किसी बड़े नगरके पास छोटा-सा भी देहाती इलाका हो और बाहरसे उसके लिए खाद्य-सामग्री न आ सकती हो, तो वह इलाका भी अपने यहांकी पैदावारसे ही उस शहरको पूरी खुराक दे सकता है।

यदि अराजक साम्यवाद ठीक तरहसे निस्संपत्तीकरण शुरू करे तो उसका अनिवार्य परिणाम कृषि और उद्योगका संयोग होगा, एक ही व्यक्तिको किसान और कारीगर दोनों बनना पड़ेगा। यदि क्रांति इस मंजिलतक भी पहुंचं जाय तो अन्नके अकालसे डरनेकी उसे जरूरत न होगी। खतरा हो सकता है तो लोगोंकी साहस-होनता, क्रसंस्कार और समझौतकी प्रवृत्तिसे। साहस-भरे विचार पहले होने चाहिए, फिर साहसपूर्ण कार्य उसके पीछे अपने आप आजायंगे।

## मकान

δ

श्रमजीवियोंमें समाजवादी विचार बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनके विचारोंके विकासको देखनेवाले लोग जानते हैं कि घरेंकी व्यवस्थाके विषयमें तो अपने-आप घीरे-घीरे उनकी एक पक्की राय होती जा रही है। फ्रांसके बढ़े-बढ़े और कई लोटे शहरोंमें तो उनका एक प्रकारसे यह निश्चित मत ही हो गया है कि मकान वास्तवमें उन लोगेंकी संपत्ति नहीं हैं जिन्हें राज्य आजकल उनका मालिक मानता है।

यह विचार लोगों के दिमागोंमें अपने आप विकसित हुआ है। घर भी 'न्यक्तिगत संपत्ति' है, यह बात तो उन्हें अब फिर समझायी ही नहीं जा सकती।

मकान मकान-मालिकोंने कब बनाये थे ! न जाने कितने मजदूर लकड़ियां चीरते-काटते रहे, ईंटें पकाते रहे, कारखानेंमिं काम करते रहे— तब कहीं जाकर ये सजे-सजाये सुंदर भवन खड़े हुए हैं।

जो रुपया मालिकने खर्च किया है वह भी उसकी कमाई नहीं था। वह उसी तरह जमा किया गया था जिस तरह और सब प्रकारका धन इक्टा किया जाता है। अर्थात् श्रमिकोंको उचितकी दो-तिहाई या आधी ही मजदूरी दी गयी, बाकी पैसा अपनी जेबमें रख लिया गया।

इसके सिवाय जितना सुनाफा मकानसे मालिक उठा सकता है उतना ही उसका मूल्य हुआ करता है। और यह ऐसी बात है जिससे इस मामलेकी जघन्यता और भी स्पष्ट हो जाती है। उसे यह सुनाफा तो इसी कारण होता है कि उसका मकान एक शहरमें बना हुआ है। शहर हजारों मकानेंका ऐसा ससुदाय है जिसमें पक्की सदकें हैं, पुल हैं, घाट हैं और सुंदर-सुंदर सार्वजनिक भवन हैं, जिनमें प्रकाशका विद्या प्रबंध है और निवासियोंको हजारों ऐसी सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं जो गांवोंमें नहीं मिलतीं। उस शहरका दूसरे शहरोंसे आने-जाने और खबर-स्सानीका अच्छा संबंध है। वह स्वयं उद्योग-धंधों, क्यापार, विज्ञान और कलाका केंद्र है। वह २० या २० पीढ़ियोंकी मेहनतसे निवास-योग्य, स्वास्थ्यकर और सुंदर बना है।

पेरिसके किसी खास हिस्सेमें बने हुए एक मकानका मूल्य छाखें। रूपया समझा जाता है। पर यह बात नहीं है कि सचमुच छाखें। रूपयेकी मेहनत उस मकानको तैयार करनेमें छगी है, बिल्क वह पेरिसमें स्थित है इसीसे उसका इतना मूल्य है। कई बाताव्दियोंमें कारीगरें।, कछाकारें।, विचारकें। और विद्वानोंने मिछकर पेरिसको उद्योगधंचों, न्यापार, राजनीति, कछा और विज्ञानका केंद्र बना दिया है। पेरिसका एक ऐतिहासिक भूत काछ रहा है। साहित्यकी कृपासे देश और विदेशमें उसकी गिछयोंके नाम घोछ-चाछके शब्द बन गये हैं। वह नगर अठारह शताविद्योंके परिश्रमका फछ है; फूँच जातिकी पचास पीढ़ियोंका काम है।

फिर ऐसा कौन है जो न्यायपूर्वक कह संके कि इस शहरमें इतनी जमीन या मकान मेरा ही है ? और कौन आदमी है जो इस संमिन छित उत्तराधिकारकी संपत्तिका छोटा-सा मी हिस्सा वेचनेका इक रखता हो ?

हम कह जुके हैं कि इस प्रवनपर श्रमजीवी एकमत होने लगे हैं।
पेरिसके वेरेके समयमें हो मकान-मालिकोंकी क्षानोंको बिलकुल उद्धा देनेकी मांग की गयी थी। मकानोंमें सुपत रहनेका खयाल तो तमी पैदा हो जुका था। सन् १८७१ के कम्यून-शासनके समयमें यही विचार फिर सामने आया। पेरिसके श्रमजीवी चाहते थे कि कोंसिल हदता-पूर्वक मकान-भादेके नियमको मिटा दे। और भविष्यमें जब मयी क्रांति आयेगी तब भी ग़रीब लोग तो इसी सवालको हल करनेमें सबसे पहले लग जायेंगे।

चाहे क्रांतिका समय हो या शांतिका, मज़दूरको तो किसी-न किसी प्रकार रहनेको घर मिलना ही चाहिए । उसका कोई-न-कोई आश्रय तो होना ही चाहिए। मगर हाल यह है कि उसका घर कितना ही इटा-फटा और गंदा क्यों न हो. मकान-मालिक उसको किसी भी समय निकाल सकता है। यह तो सच है कि क्रांति-कालमें श्रमजीवीके कपडे और सामान सङ्क्पर निकाल फेंकनेके लिए कोई मकान-मालिक किसी अधि-कारी या पुलिस सार्जेंटको न बुला सकेगा. पर दूसरे ही दिन नयी सर-कार क्या करेगी इसका किसे पता है ? कौन कह सकता है कि वह बल-प्रयोग न करेगी और किरायेदारको उसकी गंदी कोठरीसे निकाल वाहर करनेके लिए पुलिसके भेडियोंको उसपर न चढा देगी ? हमने देखा है कि पेरिसकी कम्यून-सरकारने केवल पहली अप्रेलतकके ही वकाया किरायेकी रकम मंस्कु की थी। उसके वाद यद्यपि शहरमें अन्यवस्था मची थी और उद्योग-धंधे बंद पड़े थे. फिर भी मकानाका किराया चुकाना पढ़ता था। फल यह हुआ कि जिन क्रांतिकारियोंने पेरिस की स्वतंत्रता बचानेकेलिए युद्ध किया था उनके और उनके परिवारके भरण-पोपणके लिए पंद्रह भाने रोज़के भत्तेके सिवाय और कोई सहारा न था।

तो मज़दूरको यह साफ तौरपर समझा देना चाहिए कि मकानका किराया न चुकाना कोई ऐसा लाभ नहीं है जो केवल अव्यवस्थाके कारण ही हुआ हो। उसे यह जानना चाहिए कि किरायेकी प्रथा एक सर्वमान्य सिद्धान्तके कारण मिटायी गयी है। जनताने उच्च स्वरसे घोषित कर दिया है कि रहनेके लिए घर मुफ़्त मिलना ही चाहिए। यह मनुष्यका अधिकार है।

तो क्या मध्यम वर्गमें विखरे हुए थोड़ेस्रे साम्यवादी लोगीकी ही अस्थायी सरकार बनेगी और जवतक वे इस न्यायानुमोदित उपायको हाथमें न लेंगे तबतक हमें प्रतीक्षामें ही बैठे रहना चाहिए १ ऐसा हुआ तो जनताको बहुत देरतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और तबतक चक्र उल्टा घूम जायगा—प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जायगी।

... इसी कारण सच्चे क्रांतिकारी हो अधिकार और गुलामीके बाहरी

चिन्हों—वर्दी और बिह्नों—को त्यागकर, जनसाधारणमें जन-साधारण बनकर, लोगोंके साथ मिलकर काम करेंगे। वे प्रयत्न करेंगे कि मकान जनताकी संपत्ति हो जायं और किरायेकी प्रथा उठ जाय। वे इसके लिए क्षेत्र तैयार करेंगे और इस प्रकारके विचारेंको प्रोत्साहन देंगे। ऐसे सिद्धांत भी उनके सामने आयेंगे कि मकान-मालिकोंको हर्जाना दिया जाय और पहले हर्जाना चुकानेके लिए रुपयेका इंतजाम कर लिया जाय। पर वे इनकी परवाह न करते हुए मकानेंकी ज़न्ती करने लग जायंगे।

जिस दिन मकानें।परसे न्यक्तिगत स्वामित्वका अंत हो जायगा उस दिन सदासे छुटता रहनेवाला श्रमजीवी अनुभव करेगा कि अब नये युगका उदय हुआ है। और अब श्रमिकोंको धनाट्यों तथा बलवानें।का जुआ न उठाना पढ़ेगा। उस दिन वह अनुभव करेगा कि सबकी समानताकी खुले तौरपर घोषणा हो गयी है। और यह क्रांति तो सची क्रांति है, पिछली अनेक क्रांतियोंकी तरह होंग या दिखावा नहीं है।

२

यदि एक बार जनताने निस्संपत्तीकरणके विचारको पकड़ छिया तो कितनी ही 'अर्छध्य' बाधाएं क्यों न आर्वे, वह विचार कार्थमें परिणत होकर रहेगा।

नयी विदेशां पहने हुए और आरामकुर्सियोंपर बैठे हुए भलेमानस तो अड़चन-पर-अड़चन खड़ी करते ही रहेंगे। वे कहेंगे कि मालिकोंको हर्जांगा दिया जाय, आंकड़े तैयार किये जायं, और बड़ी-बड़ी रिपोर्टें तैयार करायी जायं। हां, वे इतनी लंबी-लंबी रिपोर्टें निकाल सकेंगे कि बेचारी जनता निराश हो जाय। लोग मजबूरन् बेकार बैठे रहेंगे, भूखों मरते रहेंगे और समझ जायंगे कि इन सरकारी जांचोंसे कुछ नतीजा न निकलेगा। उनको न सो कांतिमें उत्साह रहेगा और न विश्वास। वे क्रांतिके शत्रुओंके लिए मैदान खाली कर होंगे। नयी नौकरशाही जनताकी दृष्टिमें निस्संपत्ती-करणको ही घृणित बनाकर रहेगी।

यह जरूर एक ऐसी चट्टान है जो हमारी आशाओंके जहाजको

चकनाचूर कर सकती है। परंतु लोगोंको चक्करमें टालनेके लिए पेश की हुई दलीलें सुननेकी जरूरत नहीं है। लोगोंको समझ लेना चाहिए कि नये जीवनके लिए नयी परिस्थितिकी आवश्यकता हुआ करती है। यदि इस कार्यको वे स्वयं हाथमें लेलेंगे तो निस्संपत्तीकरण विना किसी किलिनाईके ही हो सकेगा।

मगर आप पूछेंगे कि "यह कैसे हो सकता है ?" हम इस प्रश्नका उत्तर देनेका प्रयक्त करेंगे। पर एक वात अवश्य कहनी है। हमारा यह इरादा नहीं है कि हम निस्संपत्तीकरणकी तफसीलवार योजना वतायें। किसी व्यक्ति या समुदायकी आजकी सारी तजवीजें वस्तुस्थितिके सामने बहुत कम टिक सकेंगी। पहलेसे ही जितना वताया जा सकता है, मौके पर मनुष्य उससे वड़ा कार्य करेगा, अच्छे प्रकारसे करेगा और सीधे तरीकेसे करेगा। इसिल्ए हम तो यह बतायेंगे कि किस प्रकार सरकारके दखल दिये विना ही निस्संपत्तीकरण किया जा सकेगा। जो लोग यह कहते हैं कि विना किसी सरकारके जायदारोंकी जन्ती होना असंभव है उनको उत्तर देनेकी जरूरत हम नहीं समझते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम किसी विशेष प्रकारके संगठनके समर्थक नहीं हैं। हमारा काम तो इतना ही सिद्ध करना है कि निस्संपत्तीकरण जनताके यलसे ही हो सकेगा।

संभव है कि जब निस्संपत्तीकरणका काम चल निकले तो हर महल्ले और गलीमें स्वयंसेवकोंके दल बन जायं। वे इन बातोंकी जांच करेंगे कि कितने मकान और खंड खाली हैं, कितने खुव भरे हुए हैं, तंग और अंधेरी कोठिरयां कितनी हैं, और ऐसे मकान कितने हैं जो उनमें रहनेवालोंकी आवश्यकतासे बहुत बड़े हैं और जिनमें वे लोग आ सकते हैं जो दूसरी जगह कठिनाईसे कसमकसमें गुजर कर रहे हैं। थोड़े ही दिनोंमें ये स्वयंसेवक सारी गुलियों और महलोंके सारे तलों, कमरों, हवेलियों और शहरके बाहरके बंगलोंकी सूची, स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर, छोटे और बड़े कमरोंकी सूची, तहस्वानों और बढ़िया मकानोंकी सूची बना डालेंगे। ये स्वयंसेवक एक-दूसरेसे मिलते और वातचीत करते रहेंगे ही। इन्हें अपनी गणना पूरी करनेमें देर न लगेगी। कमेटियों और दफ़्तरोंमें बैठकर फर्जी आंकड़े बनाये जा सकते हैं, पर सची और सही गणना तो व्यक्तिसे ही प्रारंभ हो सकती है। फिर उससे बड़े एकजाई नक्शे तैयार होने चाहिएं।

फिर ये नागरिक किसीकी आद्याके लिए न ठहरेंगे। वे ऊपरी
मंजिलोंके छोटे-छोटे कमरों या बंद कोठरियोंमें रहनेवाले दुर्दशामस्त
भाइयोंको जाकर ढूंढ़ेंगे। उनसे सरल भावसे कहेंगे "भाइयो, इस बार
की क्रांति सची क्रांति है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आज शामको
तुम अमुक स्थानपर आना। सारे पढ़ोसी वहीं मिलेंगे। घरोंका
नया बंटवारा होनेवाला है। यदि तुम अपनी वंद अंधेरी कोठरीसे
तंग आ गये हो तो आकर किसी पाच कमरोंवाले खंडको पसंद कर
लेना। तुम वहां निर्भय होकर रह सकते हो। लोगोंने हथियार उठा
लिये हैं और जो कोई तुम्हें निकालनेका साहस करेगा उसे इसका मजा

कुछ लोग कहते हैं कि हर आदमी फिर तो बिल्या मकान या लंबा चौड़ा खंड मांगेगा। मेरा जवाब है कि जनाब, आपने बिलकुल गलत समझा है। लोग असंभव बात नहीं चाहा करते। बिल्क जब-जब जनताने किसी अन्यायका प्रतिकार किया है तब-तब जनसाधारणकी सद्भावना और न्याय-बुद्धिको देखकर हमें चिकत होना पढ़ा है। क्या हमने कभी उन्हें असंभव मांगें करते हुए देखा है? पेरिसके दोनों घेरोंमें या १७९२-९४ के भयानक वर्षोंमें लोग मोजन या ईधन छेनेके लिए आकर खड़े रहते थे। वे खूब जानते थे कि जो कोई पीछे आयेगा उसे उस दिन न तो मोजन मिलेगा और न आग। फिर भी उस समय वे आपसमें छड़ते न थे। जो ब्यापक धैर्य और त्याग उनमें १८७१में पाया गया उसका वर्णन

े इस बातको हम अस्वीकार नहीं करते कि किसी-किसी व्यक्तिमें बहुत अधिक स्वार्थ-भावना रहती है। हमें यह बात अच्छी तरह माछम है। पर हमारा कहना यह है कि गृह-न्यवस्था करना आदि जनताके प्रवनोंको किसी बोर्ड या कमेटीके हवाले कर देनेसे या किसी भी प्रकार नीकरशाही-न्यवस्थाकी दयापर छोड़ देनेसे ही यह स्वार्थ-भावना जाप्रत और पुष्ट होती है। उस अवस्थामें सारी दुर्भावनाएं जाग उठती हैं। फिर बाजी उसीके हाथ रहती है जो कमेटीमें सबसे अधिक प्रभावशालीहोता है। जरा-जरा-सी असमानता देखनेपर झगड़े और पर-स्पर-दोषारोपण होने लगते हैं। किसी व्यक्तिके साथ थोड़ी रियायत की गयी कि भारी शोरगुल मच जाता है। और वह अकारण भी नहीं होता।

परंतु यदि जनसाधारण स्वयं ही गिलयों, महलों और हलकों में अपना संगठन बनाकर गंदे या पिछवाड़ेके घरों में रहनेवाले लोगोंको मध्यमवर्गके खाली मकानों में पहुंचाने लगें तो छोटी छोटी तकलीफें या असमानताएं सरलतासे दूर हो जायंगी।

जब-जब यह देखा गया कि क्रांतिकी नाव इ्बनेवाली है और श्रम-जीवियोंसे अपील उसे बचानेकी की गयी तब-तब वे पीछे नहीं रहे। आनेवाली क्रांतिमें भी ऐसा ही होगा।

पर सबकुछ करनेपर भी कुछ असमानताएं, कुछ अनिवार्य अन्याय रह ही जायंगे। ऐसे न्यक्ति समाजमें होते ही हैं जिन्हें कोई भी उथल-पुथल, कोई भी संकट स्वार्थके दलदलसे नहीं निकाल सकता। पर प्रश्न यह नहीं है कि अन्याय विलक्कल रहेगा या नहीं, प्रश्न तो यह है कि वह किस प्रकार कम किया जाय ?

सारे इतिहास, मानव-जातिके सारे अनुभव और सारे सामाजिक मनोविज्ञानसे सिद्ध है कि किसी कामको करनेका सबसे अच्छा और सुंदर उपाय यही है कि जिन लोगोंसे उस कामका संबंध है उन्होंके ऊपर उसका निर्णय छोड़ दिया जाय। सैकड़ों छोटी-छोटी तफसीलॉपर सरकारी बंटवारेमें विचार नहीं होपाता। उनपर विचार और उनका प्रबंध करनेका अधिकार उन्हीं लोगोंको है जिनसे उनका संबंध है। Ę

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि घरोंका शुरूसे ही बिलकुल वरावर-वरावर बंटवारा किया जाय। पहले-पहल तो कुछ तक-कीफें होंगी ही, पर निस्संपत्तीकरणको अपनानेवाले समाजमें सब बातें शीघ ही ठीक हो जायंगी।

जय राज, वहुई और गृह-निर्माणका काम जाननेवाले दूसरे लोग यह समझ लेंगे कि अब हमें भोजनकी चिंता नहीं करनी है तो वे अपने कामको ही रोज कुछ घंटे क्यों न करना चाहेंगे ? जिन बढ़िया मकानोंको साफ-सुथरा रखनेके लिए अनेक नौकरोंकी आवश्यकता रहा करती थी उनको वे कई परिवारोंके रहने-योग्य बना डालेंगे, और कुछ ही महीनोंमें आज-कलके मकानोंसे अधिक आरामदेह और कहीं अधिक स्वास्थ्यकर घर तैयार हो जायंगे। फिर भी जिन लोगोंको अच्छा घर न मिल पायेगा उनसे अराजक साम्यवादी यह कहेगा कि "भाइयो, धीरज धरो। अब हमारे स्वाधीन नगरमें ऐसे-ऐसे महल खढ़े होंगे जो पूंजीपतियोंके महलोंसे भी सुंदर और बढ़िया होंगे। वे उन्हींके होंगे जिनको उनकी अधिक आव- व्यकता होगी। अराजक पंचायत आमदनीकी दृष्टिसे मकान नहीं बनवायेगी। नागरिकोंके वास्ते बनाये गये वे भवन सामुदायिक भावनाके फल होंगे, और सारी मनुष्य-जातिके लिए नमुनेका काम देंगे। और उनपर अधिकार होगा आपका।"

यदि क्रांति करनेवाले लोग घरोंकी जन्ती करेंगे और यह घोषणा करेंगे कि सारे मकान समाजके हैं और प्रत्येक परिवारको अच्छे घरमें सुप्रत रहनेका अधिकार है, तो कहा जायगा कि प्रारंभसे ही क्रांतिने समाजवादी रूप प्रहण किया है और वह ऐसे मार्गपर आगयी है जिससे उसे हटाना सरल नहीं है। यह न्यक्तिगत संपत्तिपर एक घातक प्रहार होगा।

घरोंके निस्संपत्तीकरणमें ही सारी समाजवादी क्रांतिका बील है। उस क्रांतिको संपादित करनेके तरीकेपर ही आगे होनेवाली घटनाओंका रूप अवलंबित है। या तो हम सीधे अराजक समाजवादतक पहुंचने वाली सुंदर सड़कपर चलने लॉगे, या फिर निरंक्श व्यक्तिवादके दल-दलमें ही घंसे रहेंगे।

सिद्धांत नौर व्यवहारकी कई आपित्तयोंका हमें सामना करना पढ़ेगा। विरोधी तो हर प्रकार ससमानता बनाये रखना चाहेंगे। वे 'न्यायकी दुहाई' देकर भी विरोध करेंगे। कहेंगे कि "क्या यह घोर व्यवहारकी बात नहीं है कि शहरके लोग तो इन विद्या मकानोंपर कब्बा करलें और देहातमें किसानोंको रहनेके लिए केवल टूटी-फूटी झेंपिड़ियां हों ?" पर इन न्यायके ठेकेदारोंकी स्मरण-शक्ति तब कहां चली जाती है जब वे यह मुल जाते हैं कि जिस चीजकी ये अपकट रूपसे रहा करना चाहते हैं वह कैसी 'चोर लब्बा'की वस्तु है। वे मूल जाते हैं कि उसी नगरमें मजदूर, उसकी स्त्री और वालक सब एक गंदी कोठरीमें घट रहे हैं और उनके सामने ही अमीरोंके महल खड़े हैं। वे यह मूल जाते हैं कि लोटी-लोटी गंदी कोठरियोंमें पीड़ियोंसे लोग सढ़ रहे हैं, हवा और रोशनीके लिए तरसते हुए मर रहे हैं। इस अन्यायको मिटाना ही क्रांतिका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।

इस चक्रमेमें हमें न भाना चाहिए। क्रांतिके प्रारंभिक दिनोंमें शहर और देहातके बीच जो असमानता रहेगी वह अस्यायी होगी और दिन-ब-दिन स्वयं घटती जायगी। ज्यों ही किसान खेतके मालिक, व्यापारी, साहूकार और राज्यका जुआ उटानेवाला बैल न रहेगा त्योंही गांवेंमें भी घरेंका सुधार होने लगेगा। एक आनुपंगिक और अस्यायी अस-मानतासे बचे रहनेके लिए क्या हम पुराने जमानेसे चले आनेवाले एक अन्यायको न मिटाचेंगे ?

जो साझेप न्यावहारिक कहलाते हैं वे भी ठोस नहीं हैं। वे उदा-हरण देते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो बेचारा अपने साधारण सुखेंको त्यागकर बड़ी सुश्किलसे अपने परिवारके ही योग्य एक घर खरीद पाया है, और हम उसके मेहनतसे कमाये हुए उस सुख-साधनको छीन लेंने, उसको निकाल बाहर करेंगे! नहीं, ऐसा हर्गिज न होगा। यदि उसका घर इतना ही बड़ा है कि उसमें उसका ही परिवार रह सकता है तो वह ख़ुशीसे वहीं रहे। वह अपने छोटे-से बगीचेमें भी काम करता रहे। हमारे स्वयंसेवक उसे न रोकेंगे, बिक्क आवश्यकता होगी तो सहायता भी देंगे। पर मान छीजिए कि वह किरायेपर कमरे देता है या उस मकानमें कुछ कमरे खाली हैं। तव छोग उस किरायेदारसे कहेंगे कि ग्रम अपने मकान-मालिकको किराया मत दो। जहां ग्रम रहते हो वहीं रहो, परंतु बिना किराया दिये। अब तकाजेवाले और टैक्स वस्छ करनेवाले नहीं रहे। समाजवादने सब झगड़ा पाक कर दिया।

भथवा कल्पना कीजिए कि एक सेठ साहबके पास तो बीस कमरे हैं और पढ़ोसमें एक गरीब छी भपने पांच बचोंको छेकर एक ही कोठरीमें रहती है। ऐसी भवस्थामें छोग यह प्रयत्न करेंगे कि खाली कमरे, कुछ भदल-बदल करके, उस गरीब छी और उसके पांच बचोंके रहनेयोग्य बन जायं। वह मां और उसके पांच बचे एक कोठरीमें सड़ा करें, और सेठ करोड़ीमल एक खाली महलमें गुल्छरें उड़ाते रहें, इससे तो वह भधिक ही न्यायसंगत बात होगी। संभव है कि कोई भछे सेठ जी खुद ही उस छी और उसके बचोंको अपने खाली घरमें जगह दे दें। जब नौकर-चाकर न रहेंगे तो सेठानीजी भी इतने बढ़े मकानको साफ-सुथरा रखने के झंझटसे छुटकारा पाकर खुश ही होंगी।

कानून और व्यवस्थां के हिमायती कहते हैं कि "तुम तो सब कुछ उलट-पुल्ट देना चाहते हो। फिर तो मकानोंसे निकालने और हटाये जानेका चक्र सदा ही चलता ही रहेगा। इससे क्या यह अच्छा न होगा कि नये सिरेसे प्रबंध छुरू किया जाय? पहले तो सभी लोगोंको घरों से निकाल दें और फिर चिट्ठी (लॉटरी) डालकर उनका बंटवारा करें।" यह तो हुआ आलोचकोंका कहना। पर हमें तो हद विश्वास है कि यदि कोई सरकार इस्तक्षेप करे और सारे परिवर्तन उन्हीं स्वयंसेवक-संघों ह्यारा हों जो इस कामके लिए बने हैं, तो भी घरोंसे लोगोंको निकालने और हटानेकी घटनाएं उतनी न होंगी जितनी वर्तमान प्रणालीमें मकान-मालिकोंके लोभके कारण हर साल हुआ करती हैं।

पहले तो सभी बड़े शहरोंमें गंदी अधिरी गिलयोंके रहनेवालोंके रहने-

योग्य घर और खंड-मंजिलें काफी खाली हैं। महलों और बढ़िया भवनोंमें त्रो श्रमजीवी यदि रह भी सकें तो न रहेंगे। ऐसे मकानोंकी 'संभाल'के लिए अनेक नौकर-चाकर चाहिए। उनमें रहनेवाले शीघ्र ही लाचार होकर अपने लिए छोटे मकान तलाश करेंगे। बढे घरोंकी खियां समझ जायंगी कि जब खाना ही अपने हाथसे पकाना पढ़ता है तो महलोंकी संभाल कौन करेगा ? धीरे-धीरे लोग दूसरी जगह चले जायंगे। अमीरॉ-को छोटे मकानोंमें और ग्रीव कटवोंको वहे घरोंमें पहुंचानेके लिए जब-र्दस्ती करनेकी नौबत न आयेगी। संघर्ष और गड्वड वहत ही कम होगी। जैसा घर भी मिल जायगा लोग प्रसन्नतासे उसमें चले जायंगे। पंचा-यती या साम्यवादी गांवोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। वहां जब खेतोंका नया बंटवारा होता है तो उनकी अदला-बदली कम होती है। किसानोंकी समझदारी और सदावना प्रशंसनीय होती है। जहां व्यक्तिगत संपत्तिका राज्य है और झगढ़े सदा कचहरियों में पहुंचते रहते हैं वहांकी अपेक्षा रूसके पंचायती गांवोंके प्रबंधमें खेतांकी अदला-बदली कम ही होती है। तो क्या हमें समझना चाहिए कि प्ररोपके नगरोंके लोगोंमें रूस और भारतके किसानोंसे भी कम बुद्धि और संगठन-शक्ति है ?

फिर हमें यह बात भी न भूल जानी चाहिए कि क्रांतिसे दैनिक जीवन-क्रममें कुछ-न-कुछ गड़बड़ होती ही है। जो लोग यह आशा करते हैं कि पुरानी व्यवस्था नष्ट होकर बिना थोड़ी-सी भी गड़बड़के क्रांति हो जायगी वे गलती करते हैं। रईस लोगोंक ऐशो आराममें कुछ भी खलल पड़े बिना ही सरकारोंका बदल जाना तो संभव है, परंतु समाजका अपना पोषण करने और बोझ उठानेवालोंपर जो अत्याचार है वह राजनीतिक दलोंकी बाजीगरीसे दूर नहीं हो सकता।

कुछ गढ़बढ़ तो होगी ही, पर उससे हानि-ही-हानि न होगी चाहिए। हानि तो कम-से-कम होनी चाहिए। और इसका तरीका यह है कि हम बोडों या कमेटियोंसे काम न लेकर खुद उन लोगोंसे सीधे बात करें जिनका हानि-लामसे संबंध है। इस सिद्धांतपर जितना जोर दिया जाय कम होगा। खुनावका एक चंचल-मति उममेदवार कहता है—"में सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और मैं सब बातोंको ठीक करनेका ठेका लेता हूं; वस मुझे अपने प्रतिनिधित्वका गौरव प्रदान की जिए।'' जो लोग उसको जुनते हैं वे ग़लती-पर-ग़लती करते हैं, पर जिस काम को लोग जानते है, जिस कामका उनसे सीधा संबंध है। उसको जब वे स्वयं करने लगते हैं तो वह उन कमेटियों और कौंसिलोंके सारे कार्यसे बहुत अच्छा होता है। पेरिसके कम्यून-शासन और बंदरगाहके मजदूरों की बड़ी हदतालके समय यही तो हुआ था। पंचायती गांवोंमें भी इसके प्रमाण नित्य मिलते हैं।

## कपड़े

۶

जब मकानोंपर नागरिकोंका सिम्मिलित अधिकार हो जायगा और जब सब आदिमियोंको भोजन मिलने लगेगा, तो एक कदम और आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सवाल होगा कपड़े का। इसका उपाय भी यही हो सकता है कि जिन-जिन दुकानों और गोदामोंमें कपड़ा बिकता या इकद्वा रहता है उनपर जनता कब्जा कर ले। वहां सबको आज़ादी रहे कि जिसे जितना चाहे उतना ले सके। वर्खोंका समाजीकरण अर्थात् पंचायती भंडारसे अपनी आवश्यकताके अनुसार कपड़े ले लेने या दर्जियोंसे कटवा-सिलवा लेनेका अधिकार तो मकान और भोजनके समाजीकरणका स्वाभाविक परिणाम है।

हमारे समालोचक मजाक और चालाकीसे कहा करते हैं कि तब तो सारे नगरवासियों के कोट छीन लेने पहेंगे, सारे वस्तोंका देर करना पहेगा, और उसमेंसे चिट्टी डालकर कपड़े बांटने पहेंगे। मगर दर-असल इसकी ज़रूरत न होगी। जिसके पास एक कोट है वह उसे उस समय भी रख सकेगा—बिक यदि उसके पास दस कोट भी होंगे तो भी लोग उससे छीनना न चाहेंगे, क्योंकि किसी बड़ी तोंदवाले सफेट्पोशके 'उतारन'की अपेक्षा तो अधिकांश लोग नये कोटको ही अधिक पसंद करेंगे। नया कपड़ा ही इतना अधिक होगा कि पुराने कपड़ेंग बिना भी काम चल जाय। शायद बच भी रहे।

यदि हम बड़े शहरोंकी दूकानों और भंडारेंके सारे कपड़ेंकी सूची बनायें तो शायद हमें ज्ञात होगा कि पेरिस, लियेंा, बोदों और मार्सेल्ज़में इतना काफी कपड़ा है कि समाज सभी खियों और पुरुषेंको पोशार्के दे सकता है। और यदि तैयार कपड़े सबको तत्काल ही न मिल सर्के तो पंचायती दर्जी शीघ्र बना देंगे। आजकल बढ़िया मशीनोंकी मददसे सिलाईके कारज़ाने कपड़े सीकर किननी जल्दी तैयार कर देते हैं, यह हम जानते ही हैं।

हमारे विरोधी कहते हैं—"मगर सब पुरुप बढ़िया ऊनी कोट और सब स्त्रियां मख़मली साया जो मांगेंगी ?"

हम ऐसा नहीं मानते । हर एक श्री मज़मलके लिए मरी नहीं जाती, म हर एक पुरुप बिद्या सर्ज या जामेवारका ही स्वम देखा करता है । आज भी यदि हम प्रत्येक श्रीसे अपने कपड़े पसंद करनेको कहें तो कुछ श्रियां तड़क-भड़कवाले कपड़ें।की अपेक्षा सादे कामकाजी कपड़े लेना ही अधिक पसंद करेंगी।

फिर समयके साथ रुचि भी बदलती रहती है। अतः क्रांतिके समय प्रचित पहनावा सादगीकी तरफ़ जरूर छुकेगा। व्यक्तियोंकी भांति समाजेंका भी छुजदिलीका जमाना होता है। पर वीरताका भी काल भाता है। यद्यपि आजकलका समाज संकुचित व्यक्तिगत स्वार्थी और तुच्छ विचारों में दूबा हुआ है, पर जब महान् आपद्काल आते हैं तब उसका रूप भिन्न हो जाता है। उसकी महानता और उत्साहके दिन भी हुआ करते हैं। जो झिक्त आजकल स्वार्थवादियों के हाथमें है वह उदार प्रकृतिके मनुष्यों के हाथमें आजायगी। लोगों में आत्म-त्यागकी भावना उत्पन्न हो जायगी। महान् कार्यसे महान् कार्य ही उत्पन्न होते हैं। उस समय अहम्मन्य स्वार्थी व्यक्ति भी पीछे रहनेसे ल्जित होंगे, और यदि वे उनका अनुकरण न करेंगे तो कम-से-कम उदार और वीर व्यक्तियोंकी सराहना तो अवस्य करने लगेंगे।

्र फांसकी सन् १७९३की महान् क्रांतिमें इस प्रकारके उदाहरण भरे पड़े हैं। उच्च भावनाओंके युग व्यक्तियोंकी भांति समाजोंमें भी अपने आप इपस्थित होते हैं। उत्साहकें जिस ज्वारसे मानव-जाति आगे बढ़ती है वह ऐसे ही युगोंमें आया करता है।

इन उच भावनाओंके प्रभावको अधिक बढ़ाकर ईर्णन करनेकी हमारी

इच्छा नहीं है, और न इनके आधारपर हम समाजका आदर्श स्थापित करेंगे। पर यदि हम आशा करें कि इन भावनाओं की सहायतासे प्रारंभिक कठिनाईके दिन निकल जायंगे तो यह कोई असंगत बात न होगी। हम यह आशा तो नहीं कर सकते कि हमारा दैनिक जीवन निरंतर ऐसे पवित्र उत्साहसे प्रेरित रहेगा, पर प्रारंभमें हम उसकी सहायताकी आशा अवस्य कर सकते हैं। और इतना ही काफी है।

जमीन साफ करने और शताब्दियोंकी दासता और अत्याचारसे इक्ट्ठे हुए ठीकरों और कृढ़े-करकटको झाइ-बुहार कर फेंक देनेके लिए ही नये अराजक समाजको इस भ्रातृप्रेमकी लहरकी आवश्यकता होगी। बादमें आत्म-त्यागकी भावनाके विना भी समाजका अस्तित्व रह सकेगा, क्योंकि तब अत्याचार मिट जायगा और एकताकी नवीन व्यापक चेतना उत्पन्न हो जायगी।

यदि क्रांतिका रूप वैसा ही हुआ जैसा हमने बताया है तब तो स्वाधियोंके प्रयक्ष विफल हो जायंगे, और व्यक्ति अपनी बुद्धि और प्रयक्षमें इस दिशामें खूव काम कर सकेंगे। कपड़ेके प्रवंधका भार हेनेके लिए हर गली और महल्लेमें स्वयंसेवक दल वन जायंगे। वे ऐसी फेहरिस्तें बना लेंगे जिनमें नगरके सारे मालका इंदराज होगा और वे यह भी मोटे तौरपर जान लेंगे कि उनके पास कितना माल है। बहुत संभव है कि कपड़ेके बंटवारेके विषयमें भी नगरवासी उसी सिद्धांतको अहण करें जो भोजनके विषयमें अपनाया जाय। जो चीज सार्वजनिक भंडारमें बहुतायतसे होगी उसे वे चाहे जितनी छेलेने देंगे, और जो चीज थोड़ी होगी उसको थोड़ा-थोड़ा देंगे।

प्रत्येक पुरुषको बिंद्या कोट और प्रत्येक स्त्रीको साटन या मखमलके कपड़े तो न दिये जा सकेंगे, संभवतः समाज फालत् और जरूरी चिंजोंमें भेद करेगा। शायद कुछ समयतक तो पशमीना और मखमज फालत् चीजोंमें ही गिने जायं। जो चीजें आज विलासकी वस्तुएं कहलाती हैं शायद आगे वे ही सबके उपयोगकी मामूली चीजें बन जायं।

अराजक नगरके सव निवासियोंके लिए कपड़ेांका प्रबंध तो किया ही

जायगा, पर जो चीजें उस समय विकास-सामग्री समझी जायंगी वे बीमारें। और कमजोरेंके वास्ते रहेंगी। साधारण नागरिकेंके रोजके काममें न आनेवाळी चीजें भी कैमजोरोंके लिए रहेंगी।

पर कुछ लोग कहेंगे कि "इससे तो सबके कपड़े एक-से हो जायंगे और जीवन और कलाकी सारी सुंदरता ही नष्ट हो जायगी।

पर हमारा उत्तर है कि ऐसा कदापि न होगा। वर्तमान साधनोंसे भी भराजक समाजमें, कलाकी ऊंची-से-ऊंची रुचियां तुस हो सकती हैं, और इसके लिए वड़े-बड़े करोड़पतियोंकी संपत्तिकी जरूरत भी नहीं है। यह कैसे होगा, यह हम भागे दिखानेवाले हैं।

## उपाय

۶

यदि कोई समाज, नगर या प्रदेश अपने निवासियों जीवनकी समस्त आवश्यकताओं का प्रबंध करना चाहे तो उसको उन चीजांपर अधिकार करना पड़ेगा जो उत्पादनके लिए अनिवार्य रूपसे आवश्यक हैं, अर्थात् जमीन, यंत्र, कारखाने, माल लाने-लेजानेके साधन, आदि। व्यक्तियों के हाथसे लीनकर पूंजी समाजको वापस दे दी जायगी।

हम पहले कह चुके हैं कि मध्यवित्त समाजसे केवल यही बड़ी हानि नहीं हुई है कि उद्योग-धंधों और व्यापारका अधिकांश सुनाफा पूंजीपति खा जाते हैं और बिना श्रम किये ही जीवित रह सकते हैं, किंतु यह भी एक बड़ी हानि हुई है कि सारी उत्पत्ति गलत रास्तेपर चल रही है। आजकल उत्पादनका ध्येय यह नहीं है कि सब सुखी हों, बल्कि छल्ल दूसरा ही है। इसी कारण वह निंदनीय है।

न्यापारिक उत्पादन सबके हितकी दृष्टिसे हो भी कैसे सकता है ? पूर्जापित तो अपने लिए पेसा पेदा करनेवाला कारलानेदार है। उससे यह भाशा करना कि वह सबके हितके लिए उत्पत्ति करे, उससे ऐसी जातकी इच्छा करना है जो वह कर नहीं सकता, और करे तो वह जो कुछ है—धनराशि एकत्र करनेका इच्छुक न्यवसायी—वह रह नहीं सकता। हां उसने एक बात की है। उसने श्रमजीवियोंकी उत्पादन-शक्ति बढ़ा दी है। व्यक्तिगत लामके लिए बने हुए पूंजीवादी संगठनसे इतना मिल गया, यही नया कम है ? पूंजीपितने बाप्प-शक्ति, रसायनशास्त्र, यंत्र-कला और इस शतान्दीके अन्य आविष्कारोंकी उन्नतिसे लाम उठाया, अपने फायदेके लिए सजदूरोंकी उत्पादन-शक्ति बढ़ायी, और अभीतक इसमें

बहुत-कुछ सफल भी हुआ है। पर उससे दूसरी वातेंकी आशा करना अनुचित होगा। उदाहरणार्थ, उससे यह आशा करना कि वह अपने मजदूरेंकी इस बढ़ी हुई उत्पादन-शक्तिका सारे समाजके हितार्थ उपयोग करेगा उससे मानव-जातिशेम और त्यागकी मांग करना है। पूंजीवादी ज्यवसाय भी कहीं त्यागके आधारपर खड़ा रह सकता है?

यह बढ़ी हुई उत्पादन-शक्ति कुछ खास-खास उद्योग-धंधोंमें ही ' सीमित है। इसको निस्तृत करने और सार्वजनिक हितमें लगानेका काम समाजके लिए रह जाता है। परंतु यह स्पष्ट है कि मजदूरेंकी इस महान् उत्पादन-शक्तिको सबके सुख-संपादनमें लगानेके लिए समाजको उत्पत्तिके सारे साधनोंपर ही कब्जा करना पड़ेगा।

अर्थशास्त्रज्ञ अपने अभ्यासके अनुसार कहेंगे कि देखिए, वर्त-मान प्रणालीने खास-खास उद्योग-धंधों के विशेषज्ञ ये कितने जवान और तगड़े श्रमिक पैदा किये हैं और इस प्रणालीकी बदौलत ही ये लोग सुखसे जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। जब कभी जिक आता है तो इन्हीं थोड़ेसे आदमियों की ओर गर्वके साथ संकेत किया, जाता है। पर यह सुखी जीवन भी, जो बहुत थोड़े ही लोगों के बांटे पड़ता है, कितने दिन टिक पाता है? संभव है, कल ही लापरवाही, अविचार या कारखानेदारके लोभके कारण इन विशेषाधिकार रखनेवाले लोगोंका काम छूट जाय और जो थोड़े-से दिन इन्होंने आरामके साथ बिताये उसके बदलें इन्हें कितने ही महीने और वर्ष दु:ख और दरिद्रतामें गुजारने पड़ें। अल्पजीवी क्यव-सायोंकी बात जाने दीजिए, कपड़े, लोहे, शक्कर आदिके प्रधान उद्योग-धंधोंको ही लीजिए। कभी सटेके कारण, कभी एक की जगह दूसरी चीजके ले लेनेके कारण और कभी पूंजीवालेंकी ही आपसकी प्रतिस्पर्धांके कारण ऐसे कितने ही कारखाने गिरते या बंद होते देखे गये हैं।

माना कि थोड़े-से विशेष श्रेणीके कारीगरोंका जीवन कुछ अंशेंमें सुखी हो जाता है, पर उसके छिए कीमत कितनी भारी देनी पढ़ती है ? थोड़ा-सा सुख भोगनेवाले इन इने-गिने कारीगरेंके सुकाबिलेमें कितने छाख़, ऐसे ,मसुष्य, हैं जो रोजका कमाया रोज खाते हैं, जिन्हें स्थायी काम नहीं मिलता, और जहां उनकी आवश्यकता होती है वहीं जानेको तैयार हो जाते हैं। नाम मात्रकी आमदनीके लिए कितने किसान दिनमें चौदह-चौदह घंटे पिसा करते हैं? पूंजीवाद देहातकी जनसंख्या घटाता है, जिन उपनिवेशों और देशोंमें उद्योग-धंधे उद्यत नहीं हैं उनका शोपण करता है, अधिकांश श्रमजीवियोंको शिल्प-शिक्षासे वंचित रखता है और उन्हें अपने खास कामकी जानकारी भी बढ़ाने नहीं देता।

यह अवस्था संयोग मात्र नहीं है, यह तो पूंजीवादी प्रणालीका अनिवार्य फल है। विशेष श्रेणीके कारीगरांको अच्छा वेतन देनेके लिए लाजिमी है कि किसान समाजका भार-वाहक पशु वने। शहरोंकी आवादी बढ़ानेके लिए जरुरी है कि देहातका रहना त्याग दिया जाय। बढ़े-बढ़े कारखानेंका माल छोटी-छोटी लामदनीवाले खरीदारोंको आसानीसे मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि बढ़े शहरोंके वाहरी गंदे भागीमें छोटे-छोटे व्यवसायवाले लोग इकट्टे हों, और नाम मात्रकी मजदूरी लेकर हजारों छोटी-मोटी चीजें बनाते रहें। घटिया कपढ़ा कम तनख्वाहवाले अमिकेंके हाथ वेचा जा सके, इसीलिए तो बहुत थोड़ी मजदूरीसे संतुष्ट हो जानेवाले दर्जी उनके कपड़े सिया करते हैं। पिछड़े हुए पूर्वीय देश पिछमवालेंके हाथों इसीलिए लुटते हैं कि कुछ विशेषाधिकार-प्राप्त कार-खानेंके थोडेसे कारीगरींका जीवन थोडा अधिक सुखी हो सके।

अतः वर्तमान प्रणालीकी दुराई केवल यही नहीं है कि मालका 'अति-रिक्त मूल्य'ल पूंजीवालेकी जेवमें जाता है, जैसा कि रॉडवर्ट स और मान्सने कहा है। इससे तो पूंजीवाद-प्रणालीपर साम्यवादी कल्पना और साधारण दृष्टि संकुचित हो जाती है। खुद 'अतिरिक्त मूल्य' ही अनेक गहरे कारणोंका नतीजा है। हरएक पीढ़ीके कुल फाजिल माल अगली पीढ़ीके लिए छोढ़ जानेके वदले पूंजीपतिके लिए 'अतिरिक्त मूल्यके' रूपमें नफा खानेकी

<sup>\* &#</sup>x27;अतिरिक्त मूल्य' (Surplus value) वस्तुना वह मूल्य है जो निचे मालकी कीमत और मजदूरको दी गयी मजदूरी निकाल दैनेके बाद वच रहता है और जो मजदूरके॥) पानर १) का काम कर देनेचे ही उत्सन्न होजा है। यह अतिरिक्त मूल्य ही मालिकके मुनाफेना स्रोत है।

गंबाहश रहना ही बुराई है: क्योंकि इस अतिरिक्त मुख्यकी उत्पत्तिके छिए स्त्री-प्रक्षों और वचोंको भूखसे मजबूर होकर अपना श्रम, वह जितने मुख्यका माल उत्पन्न करता है या कर सकता है उससे बहुत कमपर, वेच देना पढता है। पर यह बुराई तबतक वनी रहेगी जबतक उत्पत्तिके साधन मदीभर आदिमयोंके हाथमें रहेंगे। आज किसान या मजदूरको जमीन जोतने या मशीन चलानेका हक तब मिलता है जब वह जमींदार या कारखानेटारको उत्पत्तिका बडा हिस्सा भेंट करदे। उधर जमींटार और कारखानेटारको उपयोगी चस्तुओंके बदले ऐसा माल पैदा करनेकी पूरी स्वतंत्रता है जिससे उनको अधिक-से-अधिक लाभ हो। जबतक यह अवस्था रहेगी तबतक तो सुखी जीवन इने-गिने न्यक्तियोंके भाग्य में ही होगा। वह भी चंदरोजा होगा और समाजके बड़े भागकी दरि-इतासे ही संभव होगा। किसी रोजगारके नफेको वरावर हिस्सोंमें बांट देना ही काफी नहीं है. जब दूसरी ओर दूसरे हजारों मजदूरोंका खुन चसा जा रहा हो। ठीक तो यही है कि सबका जीवन सखी बनानेके िकए जिस मालको आवश्यकता है वही अधिक-से-अधिक उत्पन्न किया जाय, और जन-इक्तिका अपन्यय भी कम-से-कम हो।

संपत्तिके न्यक्ति-स्वामीका उद्देश्य इतना न्यापक कैसे हो सकता है ? इसी कारण यदि समाजको उत्पत्तिका यही भादर्श रखना है तो उन सारे साधनोंपर उसे कब्जा करना पढ़ेगा जिनसे संपत्ति और सुख दोनोंकी वृद्धि होती है। समाजको जमीन, कारखानों, खानों, रेळ जहाज, चार, ढाक भादिपर अधिकार करना पढ़ेगा। उसे इस वातको भी सोचना-समझना होगा कि किन वस्तुओंसे सर्वसाधारणका सुख बढ़ सकेगा और किन उपायोंसे काफी माळ तैयार हो सकेगा।

२

एक भादमीको अपने परिवारके वास्ते भच्छा भोजन, भारामदेह मकान और जरूरी कपढ़े प्राप्त करनेके छिए कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा ? इस प्रश्नपर साम्यवादी छोगोंने काफी माथापची की है, और साधारणतः इस नतीजेपर पहुंचे हें कि केवल चार-पांच घंटे रोजका काम काफी होगा। पर इसमें शर्त यही है कि सब आदमी काम करें। १८ वीं शताब्दीके अंतमें अमेरिकन नीतिज्ञ चेंजमिन फ्रेंकिलनने पांच घंटेका समय नियत किया था। और इस समय अगर सुख-सुविधाकी जरूरत बढ़ गयी है तो उत्पादनकी शक्ति और गति भी अधिक हो गयी है।

आगे कृषिके वर्णनमें हम वतायेंगे कि आदमी आजकल जिस प्रकार प्रायः आड़े-टेड़े हंगसे जुती हुई भूमिमें बीज फेंक देता है वैसा न करके यदि वह उचित हंगसे खेती करे तो जमीनसे बहुत ज्यादा पेदा किया जा सकता है। पश्चिमी अमेरिकाके फार्मोंमें कोई-कोई तो ३०-३० वर्णमील के हैं, पर उनकी जमीन सम्य देशोंकी खादसे तैयार की हुई जमीन की अपेक्षा हलकी है। उन बड़े फार्मोंमें एक एकड़ जमीनमें ८ से लगा-कर १२ मनतक ही पेदा होता है, अर्थात उनमें यूरोप और पूर्वीय अमेरिकाके फार्मोंसे आधी ही पेदाबार होती है। फिर भी ऐसी मशीनेंकी छुपासे, जिनसे २ आदमी ही दिनभरमें ४ एकड़ भूमि जोत सकते हैं, एक वर्षमें १०० आदमी इतना अज उत्पन्न कर सकते हैं कि वह साल-अरतक १०,००० आदमियोंका पेट भर सके।

तो उत्पत्तिके इसी हिसावको प्रमाण मानते हुए सालभरका अन्न प्राप्त करनेके लिए एक आदमीका ३० घंटे, अथवा ५-५ घंटेके ६ अर्थ-दिन मेहनत करना काफी होगा। ५ व्यक्तियोंके परिवारके लिए अन्न प्राप्त करनेके वास्ते ३० अर्थ-दिनकी मेहनत काफी होगी।

आजकल वैज्ञानिक या उद्योग-प्रधान (Intensive) ढंगसे खेती करनेके जो फल प्राप्त हुए हैं उनसे हम यह भी सिद्ध करेंगे कि यदि हम अधिक उपज देनेवाले ढंगकी खेती करें तो एक पूरे परिवारके रोटी, मांस, शाक और बढ़िया फल प्राप्त करनेके लिए ६ अर्थ-दिनेंग्से भी कम काम करना काफी होगा।

आजकल बड़े शहरों में श्रमिकेंकि लिए जिस प्रकारके घर बनते हैं चैसे घर बनानेके लिए १४०० या १८०० (पांच-पांच घंटेके) अर्ध-दिनेंका काम काफी होगा। इंगलैंडके बड़े-बड़े शहरों में मजदूरोंके लिए जैसे एक दूसरेसे सटे हुए छोटे छोटे घर होते हैं वैसा एक मकान २५० पेंडिंम बन जाता है। और चूंकि इस प्रकारके घरोंकी आयु कम-से-कम ५० साल होती है, इसिकए नतीजा यह निकलता है कि हरसाल २८ से ३६ अर्ध-दिनेंकी मेहनतसे ऐसा मकान तैयार हो सकता है जो जरूरी सामान, तन्दुरुस्ती और आराम, सब बातेंके लिहाजसे एक परिवारके रहनेलायक हो। पर उसी घरके किरायेमें मजदूर अपने मालिकको ७५ या १०० दिनकी कमाई नजर कर देता है।

और यह तो इंगलेंडकी आजकी स्थिति है, जब समाजका संगठन दोपपूर्ण है। बेल्जियममें मजदूरोंके घर इससे बहुत कम लागतमें बने हैं। इसलिए सब वातोंपर विचार करते हुए हम यह मान सकते हैं कि एक सुसंगठित समाजमें एक पूर्ण सुविधायुक्त घर शास करनेके लिए वर्षमें ३० या ४० अर्ध-दिनोंकी मेहनत काफी होगी।

अब रह जाता है कपड़ा । कपड़ेका ठीक-ठीक मूल्य निर्धारित करना असंभव-सा है, क्येंकि बहु-संख्यक बीचवाले लोगोंके मुनाफेका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता । किसी कपड़ेको लीजिए । यदि हम उस सारे करका हिसाब लगाएं जो भूस्वामी, भेड़ेंकि मालिक, उनके व्यापारी और उनके भी वीचवाले एजेंट, फिर रेलवे कंपनियां, मिल-मालिक, बुनने-वाले, तैयार कपड़ेके व्यापारी, विक्रेता और दलाल आदिने उसके प्रत्येक गजपर लगा रक्खा है, तो हमें माल्य होगा कि अपने पहननेकी एक-एक चीजपर हमें पूंजीवालेंके गिरोहको कितना पैसा देना पड़ता है । इसीलिए तो यह बताना पूर्णतया असंभव है कि जो ओवरकोट आप लंदनकी एक बड़ी हुकानसे ३ या ४ पाँडमें खरीदते हैं वह वास्तवमें कितने दिनके अमका कार्य है ।

इतना तो निश्चय है कि आजकलके गंत्रोंसे बहुत अधिक माल सस्तेमें और शीव्रतासे तैयार किया जा सकता है। इसे दिखानेके लिए एक-दो मिसालें ही काफी होंगी। संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका)में सूती कपड़ेकी ७५२ मिलेंमें २,७५,००० पुरुष और स्त्रियां २,०३,३०,००,००० गज सूती माल तैयार करते हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत-सा धागा भी धनाते हैं। भीसतन् ९॥ घंढेके २०० दिनेंकि। मेहनतसे १२००० गज सथवा १० घंटेकी मेहनतसे ४० गज स्ती कपड़ा तैयार होता है। यदि यह मान कें कि एक परिवारकेलिए २०० गज कपड़ा एक वर्षमें चाहिए तो यह ५० घंटेका, अथवा ५-५ घंटेके १० अर्थ-दिनेंका काम हुआ। स्त-मिले कनी वस्त्र बुननेके लिए स्त और सीनेके लिए धागा इसके अलावा होगा।

संयुक्तराष्ट्रके केवल बुनाईके सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि १८७० में श्रमिक १३-१४ घंटे रोज काम करके वर्षमें १०,००० गज सफेट स्ती कपड़ा बनालेते थे। सेाल्ड वर्ष बाद (१८८६) में वे हफ्तेमें ५५ घंटे काम करके ही ३०,००० गज बुन लेते थे।

छपाई वाला स्ती कपड़ा भी बुनाई और छपाई मिलाकर २६७० घंटेके कामसे वे २२,००० गज तैयार कर लेते थे, अर्थात् १ घंटेमें १२ गज । इस प्रकार सफेद और छपे हुए २०० गज स्ती कपड़ेके लिए सालमें १७ घंटेका परिश्रम काफी होगा । यह भी जान लेना आवश्यक है कि इन कारखानेंगें कचा माल प्रायः उसी अवस्थामें पहुंचता है जिस अवस्थामें वह खेतेंसे भाता है, और माल तैयार होनेतककी सारी प्रक्रियाएं तथा परिवर्तन इन्हीं १७ घंटोंमें हो जाते हैं। पर इस २०० गज कपड़ेको दुकानदारसे खरीदनेमें एक अच्छा वेतन पानेवाले श्रमिकको कम-से-कम १० घंटेके १५ दिनेंका, अर्थात् १०० या १५० घंटेका श्रम खर्च करना पड़ता है। इंगलेंडके किसानको तो यह शौककी चीज उसे खरीदनेके लिए महीने सवा-महीने घोर परिश्रम करना पड़ेगा।

इस उदाहरणसे प्रकट है कि व्यवस्थित समाजमें हम वर्षमें ५० अर्ध-दिन काम करके आज-कलके सफेद पोश लोगेंसि अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं।

इस हिसाबसे हमारे ५-५ घंटेके ६० अर्थ-दिन सूमिसे उपजनेवाली चीजें प्राप्त करनेमें, ४० अर्थ-दिन घर तैयार करनेमें और ५० अर्थ-दिन वस्त्रकी प्राप्तिमें लगे, जो कुल मिलाकर आधे ही वर्षका काम हुआ, क्योंकि छुटीके दिनेंको घटा देनेपर वर्ष ३०० श्रम-दिवसोंका ही होता है।

इसके बाद भी १५० अर्ध-दिनेंका श्रम बच रहता है, जो

अन्य आवश्यक वस्तुओं—शकर, मसाले, फरनीचर, सवारी आदिके वास्ते काममें लाया जा सकता है।

यह तो स्पष्ट ही है कि ये गणनाएं केवल करीय-करीय सही हैं। पर ये दूसरे प्रकारसे भी प्रमाणित की जा सकती हैं। जब हम यह हिसाव लगाते हैं कि सम्य कहलानेवाले राष्ट्रोंमें कितने आदमी तो कुल भी मेहनत नहीं करते, कितने लोग ऐसे हानिकर और कनावश्यक व्यवसायों में लगे हुए हैं जिनका नाश निश्चित है, और कितने निरे निरुपयोगी विचुए हैं, तब हमे मालूम होता है कि प्रत्येक राष्ट्रमें सच्चे उत्पादक लोगोंकी संख्या दुगुनी हो सकती है। यदि १० आदमीकी जगह २० आदमी उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न करनेमें लग जायं और समाज मानव-शक्तिके खर्चमें किकायत करने लगे तो उन २० आदमियोंको केवल ५ घंटे प्रतिदिन काम करना पढ़ेगा और उत्पत्ति कम न होगी। अमीर घरानेंगें वीसियों नौकर रक्खे जाते हैं और शासन-प्रवंधमें आठ-इस प्रजाजन पीछे एक राज-कर्मचारी रक्खा जाता है। इससे जन-शक्तिका अपल्यय होता है। यह शक्ति राष्ट्रकी उत्पत्ति बढ़ानेमें लगायी जा सकती है। वास्तवमें जितना माल आज तैयार हो रहा है उतना तो, यदि सब आदमी रोज तीन या चार घंटे काम करें, तो भी तैयार हो सकता है।

इन सारी वार्तापर विचार करनेके वाद हम नीचे-लिखे नतीजे पर पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जिसमें कई लाख जन हैं और वे कृपि और विविध उद्योग-धंधोंमें लगे हुए हैं। मान लीजिए कि इस समाजमें सारे बच्चे अपने हार्थों और अपने मस्तिष्कसे काम करना सीखते हैं, और सिवाय उन खियोंके जो अपने बच्चोंके शिक्षणमें लगी रहती हैं, वाकी सब स्त्री-पुरुप वीस-वाईस वर्पसे लेकर पैंतालीस-पचास वर्षकी उम्रतक, ५ घटे प्रति-दिन काम करते हैं। वे इस नगरमें आवश्यक समझे जानेवाले धंधोंमें से किसी एकको खुद पसंद कर लेते हैं। ऐसा समाज अपने सारे सदस्योंको खुशहाल रखनेका वादा कर सकता है, और वह खुशहाली आजकलके मध्यमवर्गकी सुख-समृद्धिसे अधिक डोस होगी। इसके सिवाय इस समाजके प्रत्येक श्रमिक

के पास कम-से-कम ५ घंटे वच रहेंगे। अपने इस समयको वह विज्ञान, कला और अपनी निजी आवश्यकताओंपर खर्च कर सकेगा, जो आज-कल आवश्यकताकी कोटिमें नहीं आते, पर जब मनुष्यकी उत्पादन-शक्ति यह जायगी और जब वे हुष्पाष्य या विलासकी वस्तु न समझे जायंगे तब सभवतः आवश्यक वस्तुओंकी श्रेणीमें आ जायंगे।

## विलास-सामग्रीकी आवश्यकता

१

मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य खाना, पीना और घर बनाकर रहना ही हो। ज्यों ही उसकी भौतिक आवश्यक-ताएं पूरी हो जायंगी, दूसरी आवश्यकताएं, जो साधारणतः कलात्मक-कही जा सकती हैं, उसके भागे भा खड़ी होंगी। ये आवश्यकताएं अनेक प्रकारकी होंगी और व्यक्ति-व्यक्तिके लिए भिन्न-भिन्न होंगी। समाज जितना ही अधिक सभ्य होगा, व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होगा और आकांक्षाएं भी उतनी ही अधिक विभिन्न होंगी।

वर्तमान अवस्थामें भी हम देखते हैं कि खियां और पुरुष छोटी-छोटी चीजोंके लिए, किसी विशेष इच्छाकी पुर्तिके लिए या किसी मानसिक या मौतिक आनंद की प्राप्तिके लिए, आवश्यक वस्तुओंका भी त्याग कर देते हैं। एक धर्मात्मा या त्यागी व्यक्ति विलास-वस्तुओंकी आकांक्षाको हुरा बता सकता है, पर इन छोटी-मोटी चीजो या बातोंसे ही तो जीवनकी एक-रसता मंग होती है और वह सरस बनता है। जिस जीवनमें इतनी बेगार और इतने क्लेश हैं उसमें यदि रोजके कामके अलावा मनुष्यको अपनी व्यक्तिगत रुचियोंके अनुसार कुछ भी आनंद न मिल सके तो क्या वह जीवन धारण-योग्य होगा ?

हम समाजवादी क्रांति इसिछए चाहते हैं कि उसका उद्देश्य सर्व-प्रथम तो सबको रोटी देना है। उसका उद्देश्य उस घृणित समाजको बद्छ देना है जिसमें हर समय अच्छे-अच्छे कारीगर किसी छुटेरे कार-खानेदारके यहां काम पानेके लिए मारे-मारे फिरते हैं, जिसमें कुनबे-का कुनबा सूखी रोटियोंपर गुजर करता है, जिसमें खियां और बच्चे रातमें इधर-उधर आश्रयके अभावमं भटकते हैं, और जिसमें पुरुषों, खियों और वालकोंकी कोई खोज-खबर लेनेवाला नहीं, जिसमें उनको भोजन भी नहीं मिलता। इन अन्यायोंका अंत करनेके लिए ही तो हम विद्रोह करते हैं।

परंतु हम क्रांतिसे केवल इतनी ही आशाएं नहीं रखते। हम देखते हैं कि एक मजदूर हैं जो वड़ी मुश्किलसे किसी तरह अपना गुजारा कर पाता है। उसे मनुष्यकी शक्तिमें जो उचतम आनंदकी वस्तुएं हैं—विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार, कला और कला-सृष्टि—उन्हें मुला ही देना पड़ता है। ये चीजें उस वेचारेको मिल ही कहां सकती हैं? जो आनंद आज योड़े-से लोगोंके लिए ही है वह हम सबको मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता बढ़ा सके, और उसके लिए उसको मौका मिल सके, इसीलिए तो समाजवादी क्रांतिको सबके मोजनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पेट भर चुकनेके वाद अवकाशकी प्राप्ति ही मुख्य साध्य है।

भाज-कल लाखों आदिमियोंको रोटी, कपड़े, ईंधन और आश्रयका अमाव है। ऐसी अवस्थामें भोग-विलास निस्ससंदेह अपराध है। उसे प्राप्त करनेके लिए मजदूरोंके वचोंको भूखों मरना पढ़ता है। पर जिस समाजमें सबको भर-पेट खाना और रहनेको घर मिलता हो उसमें तो जिन चीजोंको भाज हम विलास-सामग्री समझते हैं उनकी और भी अधिक जरूरत महसूस होगी। और सब आदमी एकसे नहीं हैं और न हो सकते हैं। विविध प्रकार की रुचियां और आवश्यकताएं होना तो मानव-प्रगतिकी सबसे बड़ी गार्रटी हैं। इसलिए ऐसे खी-पुरुष तो सदा रहेंगे और उनका रहना अच्छा भी है जिनकी इच्छाएं किसी विशेष दिशामें साधारण लोगोंसे आगे जाती हों।

दूरवीनकी जरूरत हर आदमीको नहीं हुआ करती। चाहे शिक्षा सर्वसाधारणमें कितनी ही क्यों न फैल जाय, ऐसे लोग तो रहते ही हैं जो आकाशके नक्षत्रोंको दूरवीनसे देखना उतना पसंद नहीं करते जितना सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे सूक्ष्म वस्तुओंका निरीक्षण करना। किसीको मूर्तियां अच्छी लगती हैं, किसीको चित्र। एक आदमी अच्छे हारसों- नियमकी ही चार रखता है, दूसरेको सितारसे प्रसन्नता होती है। रुचियां भिन्न-भिन्न हें, पर कलाकी चाह सवमें मीजृद है। आज-कलके अभागे पृंजीवादी समाजमें आदमी कळाकी अपनी आवश्यकताएं तवतक पूरी नहीं कर सकता जयतक वह किसी बढ़ी संपत्तिका उत्तराधिकारी न हो जाय, या कड़ी मेहनत करके डान्टरी, वकालत आदि अच्छा घंघा करने लायक काफी दिमागी पूंजी इकट्टी न करले। फिर भी वह यह आगा लगाये रहता है कि मैं किसी-न-किसी दिन अपनी रुचियोंको थोड़ा बहुत नृप्त कर ही लुंगा । इसी कारण जब उसे मालूम होता है कि आवर्शवादी साम्यवाटी समितियाँने भौतिक सखको ही अपना एकमात्र रूक्ष्य वना रक्खा है तब वह उन्हें कोसता है। वह हमसे कहता है—"शायद अपने साम्यवादी भंडारमें तुम सबके लिए रोटियां रक्खोगे । परंतु तुम्हारे पास सुंटर चित्र, दृष्टि सहायक यंत्र, यदिया फग्नीचर, कलार्र्ण आमू-पण आदि, अर्थात् मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न अर्नत रुचियोको तृप्त करने-वाली विविध वस्तुएं न होंगी। पंचायती समाजसे तो रोटी और तरकारी तथा नगरकी भली खियोतकके पहननेको सिर्फ मोटी खादी ही मिल सकेगी। तम इसके अलावा और सब चीजोंका मिलना बंद कर होगे।"

सव साम्यवादी व्यवस्थाओंको ऐसी गंकाओंका समाधान करना ही पढ़ेगा। अमेरिकन मरुमृमियोंमें स्थापित होनेवाले नये समाजोंके संस्थापक इन गंकाओंको नहीं समझ पाये थे। उनका खयाल था कि समुदायके सव व्यक्तियोंके पहनने-लायक काफी कपढ़ा प्राप्त हो जाय और एक ऐसा संगीत-गृह तैयार हो जाय जिसमें सव 'माई' गा-वजा सकें या नाटक खेल सकें; वस इतना काफी है। और अधिक क्या चाहिए ? पर वे इस वातको भूल गये कि कलाकी प्रवृत्ति तो किसानमें भी उतनी ही पायी जाती है जितनी गहरातीमें। समाज सबके जीवनकी सामान्य आवश्यकताओंका प्रवन्य किया, व्यक्तिवाद बढ़ाने वाली शिक्षा-प्रणालीका दमन किया, और वाइविलके सिवाय और सव विषयोंका पढ़ना वन्ट कराग्रा। पर सव व्यर्थ हुआ। व्यक्तियोंमें मिन्न- भिन्न रुचियां उत्पन्न हो गयां और उनसे व्यापक असंतोप पैदा हो गया। जब किसी व्यक्तिने एक-आध पियानो या वैज्ञानिक यंत्र खरीदना चाहा तमी क्षगढ़ा खड़ा होगया और प्रगतिके मूल तन्न शिथिल पढ़ गये। ऐसे समाजका बस्तित्व तभी रह सकता था जब वह सारी व्यक्तिगत भावना, सारी कला-प्रवृत्ति और सारे विकासको कुचल देता।

क्या अराजक समाज भी उसी दिशाकी और बढ़ेगा ? इसका स्पष्ट उत्तर है, 'नहीं'। वह समझता है कि आधिभौतिक जीवनके लिए आवश्यकं सामग्री उत्पन्न करनेके साध-साथ उसे मनुष्यकी सारी मानसिक वृत्तियोंको तृप्त करनेका प्रयत्न भी करना पढ़ेगा। शरीरकी आवश्यकताएं पूरी करनेके साथ-साथ दिल और दिमागकी भूल भी बुझानी होगी।

२

"जिस समाजमें सबके भोजनकी उचित स्यवस्था हो जुकी हो उस का कोई आदमी यदि चाइना-सिल्क या मखमलका कोट पानेकी इच्छा करे तो उसकी नृप्तिके लिए क्या उपाय किया जायगा ?" जब हमें सब तरफ़ फैली हुई दरिद्रता और पीड़ाकी अथाह खाईका खयाल आता है और जब हम मजदूरी ढूंढ़ते फिरनेवाले श्रमिकोंका हृदय-विदारक चीत्कार सुनते हैं, तब तो इस प्रश्नपर विचार करनेतककी इच्छा नहीं होती। हम इसका यह उत्तर देना चाहते हैं कि पहले तो हमें रोटीका ही पक्का उपाय कर लेना चाहिए, फिर चाइना-सिल्क या मखमलकी बात सोची जायगी।

पर हम यह मानते हैं कि भोजनके अतिरिक्त मनुष्यकी और आकां-क्षाएं भी होती हैं। अराजकवादकी आधार-शिला इसी बातपर है कि वह मनुष्यकी समस्त शक्तियों, समस्त आकांक्षाओं और मनोवृत्तियोंका ध्यान रखता है, एकको भी भुलाता नहीं। इसलिए संक्षेपमें हम यह बतायेंगे कि किस उपायसे मनुष्य अपनी मानसिक और कला-विषयक आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकता है। यह वात हम पहले ही कह चुके है कि ४५-५० वर्षकी उम्रतक रोज ४ या ५ घंटे काम करके मनुष्य आसानीसे उन सब वस्तुओंको पा सकता है जिनसे समाज सुख-सुविधासे रह सके।

मगर मेहनत मजदूरी करनेवालेका दैनिक कार्य ५ ही घंटेका नहीं होता। वह तो सालके ३०० दिनोंमें १० घंटे रोजका होता है, और यही हाल जिंदगीभर रहता है। इसमें शक नहीं कि अगर कोई आदमी किसी मशीनमें जुता रहे तो उसका स्वास्थ्य शीघ्र गिर जायगा और बुद्धि मन्द पड़ जायगी। पर जब उसे कई तरहके काम करनेकी स्वतंत्रता हो, और विशेषतः जब वह शारीरिक कामके बाद मानसिक काम बदल-बदल-कर कर सके, तब तो वह बिना थके बल्कि आनंदके साथ रोज १० या १२ घंटे भी काम कर सकेगा। फलतः जो मनुष्य जीबित रहनेके लिए आवश्यक ४-५ घंटे श्रम कर जुका हो उसके पास ५ या ६ घंटेका समय बच रहेगा। वह इसका उपयोग अपनी रुचिकी तृप्तिके लिए करेगा। यदि वह दूसरोंके साथ मिलकर काम करेगा तो इस ५-६ घंटे रोजके कामसे वह अपने सब शौक पुरा कर सकेगा।

सार्वजिनिक उत्पादनमें भाग छेना मनुष्यका सामाजिक कर्तच्य है। अतः पहले तो वह खेत, कारखाने आदि में जाकर अपने हिस्सेका काम करके उसे पूरा करेगा। इसके बाद वह अपना बाकी आधा दिन, आधा हफ्ता या आधा साल अपनी कला या विज्ञानकी आवश्यकताएँ या अपने शौक पूरा करनेमें लगायेगा।

उस समय हजारों संस्थाएं प्रत्येक रुचि और प्रवृत्तिकी तृप्तिके छिए पैदा हो जायंगी ।

उदाहरणके लिए, कुछ लोग अपने अवकाशके समयको साहित्यमें लगायेंगे। वे ऐसे संघ बना लेंगे जिनमे लेखक, कंपोजीटर, सुद्रक, ब्लाक और नकृशे बनानेवाले आदि होंगे, और जिनका सामान्य उद्देश्य होगा अपने प्रिय विचारोंका प्रचार करना।

आजकळ तो छेखक इस बातको जाननेकी शायद हीकोशिश करता है
 कि छापाखाना होता कैसा है। वह इतना ही जानता है कि एक भादमी

है जिससे वह कुछ आने रोज देकर अपनी किताब छापनेका काम छे सकता है। यदि कंपोजीटर टाइपके सीसेके विपसे वीमार हो जाय या मशीनपर से कागज उठानेवाला लड़का रक्तहीनतासे मर जाय, तो उसकी वलासे ? उसका काम करनेको लिए दूसरे अभागे बहुतेरे मिल जायंगे।

पर जब एक भी भूखों-मरता आदमी न होगा जो थोड़ेसे पैसेपर अपना श्रम वेचनेको तैयार हो, जब आजका शोपित श्रमिक शिक्षित जन होगा, और जब उसके पास भी अपने निजके विचार होंगे जिन्हें लिखकर दूसरोंतक पहुंचाये, तो मजबूरन लेखकों और वैज्ञानिकोंको आपसमें और छापेखानेवालोंसे भी सहयोग करना होगा, जिसमें उनकी गद्य-पद्य रच-नाएं प्रकाशित हो सकें।

जवतक लोग मोटे कपड़े और शारीिंक श्रमको नीचे दर्जेकी चीज समझते रहेंगे तवतक तो उन्हें इस वातपर आश्चर्य होगा कि एक लेखक खुद ही अपनी किताव कंपोज करें। वे सोचेंगे कि क्या उसके मनोरंजन के लिए व्यायामशाला या खेल-कूद नहीं हैं? पर जब शारीिंक श्रमके प्रति अनादर-बुद्धि नष्ट हो जायगी, जब सबको अपने हाथों काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम करनेवाला दूसरा कोई न होगा, तब लेखक और उनके प्रशंसक लोग शीग्र ही कंपोंजिंग स्टिक और टाइप पकड़ना सीख जायंगे। तब ल्पनेवाली किताबके प्रशंसकोंको माल्हम होगा कि आपसमें मिलकर टाइप जोड़ने, पेज बांधने और अलूती पुस्तकको प्रेससे लेकर पड़नेमें क्या आनंद होता है। आज-कलकी सुन्दर-सुन्दर मशीनें तो सुबहसे राततक उनपर बैठनेवाले लड़कोंके लिए यातनाक़े साधन मात्र हैं, पर उस समय जो लोग अपने प्रिय लेखकके विचारोंको प्रकाशित करनेके लिए उनसे काम लेंगे उनके लिए तो वे आनंदकी वस्तु हो जायंगी।

क्या इससे साहित्यको हानि पहुंचेगी ? क्या अपनी रचनाके छिए बाहर जाकर काम करने या उसकी छपाईमें हाथ वटा देनेसे कविका कवित्व कुछ घट जायगा ? एक उपन्यासकार जंगल या कारखानेमें, सड़क या रेल-लाइन बनानेमें, दूसरे आदिमयोंके साथ मिलकर काम करे तो क्या वह मानव-प्रकृतिके अपने ज्ञानको भूल जायगा ? इन प्रश्नोके दो उत्तर हो ही नहीं सकते।

संभव है कि कुछ पुस्तकें देखनेमें बहुत बढ़ी न हो, पर तब थोड़े ही पृष्ठोंमें अधिक सामग्री रहेगी। सम्भव है कि रही कागज कुछ कम छप पाये, पर जो कुछ छपेगा वह अधिक ध्यान देकर पढ़ा जायगा और अधिक आदर प्राप्त करेगा। उन पुस्तकोंके पाठक आजसे अधिक और अधिक शिक्षित और उसका मूल्य आंकनेके अधिक अधिकारी होगे।

इसके अतिरिक्त छपाईकी कला तो अभी वचपनमें ही है। उसमें गूट्रेनवर्गके कालके पश्चात् बहुत ही थोड़ी उन्नति होपायी है। जितना दस मिनिटमें लिख लिया जाता है उसे कंपोज करनेमें दो घंटे लग जाते हैं। परतु विचारोंको और जल्दी छाप लेने के उपाय ढूंढ़े जा रहे हैं और ढूंढ़ लिये जायंगे। †

कितनी शोचनीय वात है कि लेखक अपनी पुस्तकोकी छपाईके काममें स्वयं हाथ न बटाये ! ऐसा न होता तो अवतक छपाईकी कलाने न जाने कितनी उन्नति कर ली होती ! सन्नहवीं शताब्दीकी तरह आज हमें हाथसे उठाये जानेवाले टाइपोंसे ही काम न चलाना पड़ता।

३

सभी लोग आवश्यक वस्तुओं के उत्पादक हों, सभी विज्ञान और कलाकी वृद्धि करने थोग्य शिक्षा पाये हुए हो, सबके पास इसके लिए अवकाश भी हो, और फिर वे शारीरिक श्रममें अपना-अपना हिस्सा देकर अपनी पसंदकी पुस्तकों के प्रकाशनके लिए सहयोग करें—क्या ऐसे समाज की कल्पना स्वम मात्र है ? इस समय भी विद्वानों, साहित्यिको तथा अन्य प्रकारके व्यक्तियोको सैकड़ों समितियां या सभाए हैं। और ये समितियां या सभाएं है क्या ? वे ज्ञानकी भिन्न-भिन्न शाखाओं दिल्चस्पी रखने-

<sup>\*</sup> मुद्रग-कलाका प्रसिद्ध जर्मन श्राविष्कारक ।

<sup>†</sup> श्रथिक शीघ्रतासे कंपीज करने श्रौर ख्रापनेके उपाय श्रव निकल चुके हैं।

वाले तथा अपने-अपने ग्रंथ प्रकाशित करनेके लिए सिम्मिलित होनेवाले लोगोंके स्वेच्छासे वनाये हुए अलग-अलग समुदाय हैं। इन संस्थाओंके सामियक पत्रोंमें लेख लिखनेवालोंको पुरस्कार नहीं मिलता, और इन सामियक पत्रोंकी केवल थोड़ी-सी ही प्रतियां विक्रीके लिए होती हैं। उनकी प्रतियां संसारमें सब स्थानेंपर उन दूसरी संस्थाओंको विना मूल्य मेजी जाती हैं जो उन्हीं ज्ञान-शाखाओंकी वृद्धिमें लगी हुई हैं। ऐसे पत्रमें संस्थाका एक सदस्य समालोचन-स्तंभमें अपने निष्कपोंके संवंधमें एक पृष्ठका नोट दे सकता है। दूसरा, जिसने वपोंतक किसी विषयका अध्ययन किया है, उसपर अपना ग्रंथ प्रकाशित करा सकता है। अन्य सदस्य और आगे अन्वेषण करते हैं और उसकी आलोचनाओं से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पर इस सवसे कोई अंतर नहीं पढ़ता। ये लेखक और पाठक अपनी सामान्य रुचिके ग्रंथोंके प्रकाशनके लिए संगठित हुए हैं।

आजकल तो छपाईके लिए जैसे लेखकको वैसे समितिको भी ऐसे छापेखानेकी शरण लेनी पढ़ती हैं जहां छपाईके लिए मजदूर लगे रहते हैं। वर्तमान समयमें जो लोग साहित्यिक समाओंसे सर्वध रखते हैं वे शारीरिक श्रमसे घृणा करते हैं, क्योंकि उस श्रमकी अवस्था आज बहुत ही बुरी हो रही है। परंतु जो समाज अपने सारे सदस्योंको उदार, दार्शिक और वैज्ञानिक शिक्षा देगा वह तो शारीरिक श्रमको इस ढंगसे व्यवस्थित करेगा जिससे वह मानव जातिके गर्वकी वस्तु वन जाय। उस समाजकी साहित्यिक समाएं और विद्वत्परिपर्दे अन्वेपकों, विज्ञान-प्रेमियों और मजदूरोंके संघ होंगी। वे सव लोग शारीरिक-श्रमका कोई धंघा भी जानते होंगे और विज्ञानमें दिल्वस्पी भी रखते होंगे।

मान लीजिए, एक संस्था भूगर्भ-विद्याका अध्ययन करती है। तो उस संस्थाके सभी लोग पृथ्वीकी परतोंका अन्वेपण करनेमें योग देंगे। अन्वेपण-कार्यमें आजकल जहां सौ विद्वान लगते हैं उस समय वहां दस हजार विद्वान लग जायंगे और जितना काम हम वीस वर्षोंमें करते हैं उससे अधिक कार्य वे एक वर्षमें कर दिखायेंगे। और जब उनके प्रंथ छपने लगेंगे तो विविध काम जाननेवाले दस हजार स्त्री-पुरुप नकशे बनाने, डिजाइन खोदने, कंपोज और छपाई करनेके लिए तैयार रहेंगे। अपने अवकाशके समयको वे बड़ी प्रसन्नताके साथ गरमीमें वाहर जाकर भौगोलिक अन्वेपण करने या जाड़ेमें घरमें बैठकर काम करनेमें लगायेंगे। और जब उनके ग्रंथ निकलेंगे तो उनके केवल सौ पाठक न होंगे, किन्न अपने शामिल काममें दिलचस्पी रखनेवाले दस हजार पाठक मिल जायंगे।

आज भी इस दिशामें प्रगति हो रही है। जब इंगलैंडको अंग्रेजी भापाके एक सर्वांगएण कोशकी आवश्यकता हुई तो इस कार्यके लिए एक साहित्य-महारथीके जन्मकी प्रतिक्षा नहीं की गयी। स्वयं-सेवकोंके लिए अपीछ निकाली गयी और एक हजार आदमियोंने अपनी सेवाएं अपण कर दीं। वे अपने आप बिना कुछ लिये पुस्तकोंमें से एक-एक बात ढूंढ़ निकालने, नोट लिखने और जो काम एक आदमी अपने पूरे जीवन-कालमें समाप्त न कर सकता था उसे थोड़े ही वर्षोंमें पूरा कर डालनेमें जुट गये। मानव-ज्ञानकी प्रत्येक शाखामें यही प्रवृत्ति काम कर रही है। यदि हम यह न समझ पार्ये कि वैयक्तिक कार्यकी जगहपर अब सहयोगनाद आरहा है और सहयोगनादके इन प्रयोगोंमे ही आनेवाला थुग अपने स्वरूपकी झलक दे रहा है, तो समझना चाहिए कि मनुष्य-जातिके विषयमें हमारा ज्ञान बहुत परिमित है।

इस कोशको सच्चे अर्थमें सिम्मिलित कार्य बनानेके लिए भी यह आवश्यक होता कि कितने ही अवैतिनिक लेखक, मुद्रक और संशोधक मिलकर काम करते। समाजवादी पत्रोंने इस दिशामें कुछ काम किया भी है। उससे हमें शारीरिक और दिमागी कामके मिलकर किये जानेके उदाहरण मिलते हैं। हमारे समाचारपत्रोंमें ऐसा अकसर होता है कि समाजवादी लेखक खुद ही अपना लेख कंपोज करता है। अवश्य ही ऐसे उदाहरण कम हैं, पर उनसे इतना तो प्रकट होता ही कि विकास-धाराका बहाव किस ओरको है।

ये प्रयत्न स्वाधीनताका मार्ग दिखाते हैं। भविष्यमें जब किसी भादमीको कोई कामकी बात कहनेको होगी—कोई ऐसा संदेश देना होगा जो उसकी द्यातीके विचारोंसे भी आगे जाता हो—तो उसे किसी संपादक (प्रकाशक ?)की तलाश न करनी होगी जो उसे आवश्यक पूंजी उधार दे। वह छपाईका काम जाननेवाले कुछ सायी ढूंद लेगा जो उसके नये ग्रंथके विचारोंको पसंद करते होंगे, और फिर सब मिलकर नयी पुस्तक या पश्चिका प्रकाशित कर डालेंगे।

फिर साहित्य-सेवा और अखवार-नवीसी पैसा कमाने या दूसरोंपर अपना बोझ डालकर जीवित रहनेका धंघा न रहेंगी। वर्तमान समयमें तो साहित्य उन लोगोंका गुलाम है जो पहले उसके रक्षक थे पर अब उससे स्वार्थ-साधन करते हैं। साहित्य उस जनताका भी दास है जो उसका उतना ही ज्यादा दाम चुकाती है जितना वह रही होता है, या जितना ही वह अधिकांश जनताकी कुरुचिके अनुसार अपना रूप बना केता है। पर साहित्य और अखवार-नवीसीकी भीतरी हालतको जाननेवाला क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको इस वंधनसे मुक्त देखनेके लिए बेचैन न हो ?

साहित्य और विज्ञान जब पैसेकी गुलामीसे छूट जायंगे और जब केवल उनके प्रेमी ही, उनके प्रेमियोंके लिए, उनकी रचना-साधना करेंगे, तभी वे मनुष्य-जातिकी उन्नतिमें वह सहायता दे सकेंगे जो उनसे मिलनी चाहिए।

8

साहित्य, विज्ञान और कलाकी साधना स्वाधीन जनोंके द्वारा ही होनी चाहिए। तभी राज्य और पूंजीके छुए और मध्यमवर्गके गला घोंटनेवाले प्रभावसे वे अपना छुटकारा करा पायेंगे।

आज-कलके वैज्ञानिकके पास ऐसे कौनसे साधन हैं जिनसे वह अपनी पसंदके किसी विषयमें अनुसंधान कर सके ? क्या वह राज्यसे सहायता मांगे ? राज्यकी सहायता तो सौ उम्मीदवारोंमें से एकको ही मिलती हैं, और वह भी उसे जिससे पुरानी लकीर पीटते रहनेकी आशा की जाती हो। हमें समरण रखना चाहिए कि फ्रांसकी 'एकेडेमी

भॉव साइंसेज़' (विज्ञान-परिपद ) ने ढार्विनके मतका खंडन किया था; 'एकेडेमी भाव सेंटपीटर्सवर्ग' ने मेंडेलीफका तिरस्कार किया और लंदनकी 'रायल सोसायटी'ने जूलके उस लेखको 'भवेज्ञानिक' कहकर उसे प्रकाशित करनेसे इनकार कर दिया जिसमें उसने ताप-शक्तिके व्यय और उससे होनेवाले कार्यका अनुपात निकाला था। स्र

इसी कारण तो विज्ञानमें क्रांति कर देनेवाले सारे आविष्कार, सारे वहे अन्वेपण विज्ञान-परिपदों और विश्वविद्यालयोंसे बाहर ही हुए हैं, और ऐसे लोगोंके द्वारा हुए जिनके पास या तो डार्विन और लायलकी तरह इनना पैसा था कि स्वतंत्र रह सकें, अथवा जिन्होंने दरि-द्रतामें और प्रायः बढ़े कप्टमें रहते हुए अपना स्वास्थ्य नष्ट कर डाला, जिनका बहुत-सा समय प्रयोगशालाके अभावमें खराब हो गया, जो अनु-संधान चलानेके लिए आवश्यक यंत्र-साधन या पुस्तक भी न जुटा सकते थे, फिर भी निराशासे जूझते हुए अपनी साधनामें लगे रहे, और अक-सर अपना लक्ष्य प्राप्त करनेके पहले ही इस लोकसे विदा हो गये। उनके नाम कहांतक गिनाये जायं।

राज्यसे सहायता मिळनेकी प्रणाळी इतनी छुरी है कि विज्ञानने सदा अपनेको उससे मुक्त करनेका ही प्रयन्न किया है। यही कारण है कि यूरोप-अमेरिकामें ऐसी हजारों साहित्य-परिपर्दें और विज्ञान-समितियां है जो लोगोंकी स्त्रेच्छाकृत सहायतासे चळ रही हैं। इनमें से कुळ सिमित्यां तो इतनी बढ़ी हुई हैं कि राज्यसे सहायता पानेवाळी सारी समितियोंके साधन और करोड़पतियोंके सारे धनसे भी उनकी निधियां खरीदी नहीं जा सकतीं। कोई भी सरकारी संस्था इतनी धनाढ्य नहीं है जितनी छंदनकी 'ज्लाजिकळ सोसायटी' (प्राणिशाख-परिषद्), और वह चंदेसे ही चळती है।

ं लंदनकी 'ज्लाजिकल सोसायटी'के वागमें पशु तो हजारोंकी संख्यामें हैं, पर वह उन जानवरोंको खरीदती नहीं। दूसरी समितियां और दुनिया भरके संग्रह करनेवाले लोग उन्हें भेज देते हैं। कभी बंबईकी 'ज्लाजिकल

<sup>\*</sup> यह बात हमें फ्लेफेयरसे माजूम हुई जिसने जूलके मरनेपर इसे प्रकट किया।

सोसायटी उपहार-स्वरूप एक हाथी भेज देती है, कभी मिश्रके प्रकृति-विज्ञानका अध्ययन करनेवाले एक हिपोपोटेमस या गैंडा भेज देते हैं। ये महान् उपहार—पक्षी, रेंगनेवाले प्राणी (Reptiles), कीड़े-मकोड़े आदि—संसारके सब स्थानोंसे प्रति-दिन बड़ी संख्यामें आते रहते हैं। इनमें अकसर ऐसे जन्तु भी होते हैं जिन्हें संसारका सारा खजाना भी खरीद नहीं सकता। इसी प्रकार एक पर्यटक अपनी जानको जोखिसमें डाल्कर किसी जानवरको पकड़ता है और उसे बच्चेकी तरह प्यार करने लगता है। वह उसे उस सोसायटीको मेंट करता है, क्योंकि उसे माल्यम है कि वहां उसकी ठीक तौरसे देख-भाल की जायगी। उस महान् संस्थामें आनेवाले असंख्य दर्शकोंके प्रवेश-ग्रुक्कसे ही उसका खर्च चल जाता है।

छंदनकी 'जूलाजिकल सोसायटी' और इस तरहकी अन्य संस्थाओं में कोई कमी है तो यह कि सदस्य-ग्रुक्त श्रमके रूपमें नहीं लिया जा सकता। इस वड़ी संस्थाके जानवरों की देख-रेख करनेवाले और बहुसंख्यक नौकर इसके सदस्य नहीं माने जाते। और अनेक सदस्य तो ऐसे भी हैं जो केवल अपने कार्डोपर F. Z. S. (फेलो आव दि जूलाजिकल सोसायटी) लिखनेके लिए ही इस संस्थाके सदस्य वने हैं। संक्षेपमें कह सकते हैं कि सहयोग और अधिक पूर्ण होना चाहिए।

जो बात हमने वैज्ञानिकोंके वारेमें कही है वही आविष्कार करने वार्लोंके विषयमें भी कह सकते हैं। प्रायः सभी बड़े-बड़े आविष्कारोंके छिए उन्हें करनेवालोंको कितना कष्ट उठाना पड़ा है, यह कौन नहीं जानता? कितनी ही रातें बिना सोये बीत गयों, बोबी-बच्चे भूखे रह गये, प्रयोगोंके लिए औजार और सामान भी न जुड़ सका। यह है प्रायः उन सब लोगोंका इतिहास जिन्होंने उद्योग-धंघोंको समृद्ध करने और हमारी सम्यताका गौरव वदानेवाले आविष्कार किये!

पर जिस परिस्थितिको सभी लोग बुरा बताते हैं उसे बदलनेके लिए हमें करना क्या चाहिए ? ईजादोंको पेटेंट करानेका तरीका भी आ-जमा लिया गया और जो परिणाम हुआ वह हमें माल्क्स है। आविष्कारक कुछ रुपये लेकर अपना पेटेंट बेच देता है, और उसपर पूंजी लगानेवाला अकसर उससे करोड़ों कमा लेता है। पेटेंट करानेवाला अन्य सब आवि-कारकोंसे अलग भी हो जाता है। उसे अपना आविष्कार गुप्त रखना पढ़ता है और इससे वह आविष्कार अधूरा रह जाता है। पर कभी-कभी तो साधारण आदमीकी किसी सीधी-सी सूझसे ही वह आविष्कार समृद्ध हो सकता और कामकी चीज यन सकता है। उद्योग-धंधोंकी उज्जितमें जिस तरह राज्यके सब प्रकारके नियंत्रण रुकावट ढालते हैं उसी तरह पेटेंट-प्रणालीसे भी रुकावट होती है। विचार पेटेंट किये जानेकी चीज नहीं हैं। इसलिए सिद्धांतकी दृष्टिसे पेटेंट प्रथा घोर अन्याय है, और न्यवहारमें उसका परिणाम यह होता है कि आविष्कारकी शीघ उज्जित होनेमें एक भारी बाधा खड़ी हो जाती है।

खोज-आविष्कारकी प्रवृत्ति बढ़ानेके लिए जिस बातकी सबसे पहले, आवश्यकता है वह है, विचारोंकी जाग्रति, वड़ी-बढ़ी कल्पनाएं करने का साहस। परंतु आजकलकी हमारी सारी शिक्षा इन्हींको निर्जीव बना देती है। वैज्ञानिक शिक्षाका विस्तार होनेसे अन्वेपकोंकी संख्या सौगुनी हो जायगी। सभी बढ़े-बढ़े आविष्कारकोंको इस विश्वास और आशासे ही स्फूर्ति मिली है कि उनके कार्यसे मानव-समाज एक कदम आगे बढ़ेगा, उसकी मलाई होगी। समाजवादी क्रांतिसे ही विचारकी यह स्फूर्ति, यह साहस, यह ज्ञान, और सबके कल्याणके लिए कार्य करनेका यह विश्वास मिल सकता है।

उस समय हमारे पास बड़ी-बड़ी संस्थाएं होंगी, उनमें मोटर-(चालक) शक्ति और सब प्रकारके औजार होंगे, बड़ी-बड़ी औद्योगिक प्रयोग-शालाएं होंगी जो सब अन्वेपकोंके लिए खुली रहेंगी। समानके प्रति अपने कर्जन्यका पालन कर चुकनेके बाद लोग वहां अपनी कल्पनाओं को कार्य-रूप दे सकेंगे। उस समय हमारे पास बड़े-बड़े यंत्रालय होंगे, जहां लोग अपनी फुरसतके पांच-छः घंटे बिता सकेंगे। वहां उन्हें दूसरे साथी भी मिलेंगे जो किसी गहन विषयका अध्ययन करने आये होंगे और जो किसी दूसरे उद्योग-धंधेके विशेषज्ञ होंगे। वे एक-दूसरेकी सहा- यता तथा ज्ञान-वृद्धि कर सकेंगे। उनके विचारों और भनुभवोंके संवर्ष से सबकी समस्या हल हो जायगी। और यह कोई स्वमकी-सी बात नहीं है। पीटर्सवर्गमें 'सोलेनोय गोरोडोक' नामकी संस्थाने यंत्रों और कला-कोशलके संबंधमें अंशतः इस बातको कर दिखाया है। इस कार-खानेमें सब तरहके ओजार हैं और वह सबके लिए निःशुल्क है। बौजार और चालक-शक्ति सुफ्त दी जाती है। सिर्फ धातुओं और लकड़ीके दाम लिये जाते हैं, वह भी लागत मात्र। दुर्भाग्यसे कारीगर लोग वहां केवल रातको ही जाते हैं। उस समय वे वेचारे वर्कशॉपके दस घंटेके कामसे यके हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त वे बढ़ी सावधानीके साथ एक-दूसरे से अपने आविष्कार लिपाते रहते हैं। पेटेंट-प्रणाली और पूंजीवाद, जो वर्तमान समाजका अभिशाप और वौद्धिक तथा नैतिक उन्नतिके रास्तेका रोड़ा है, उनके दिमागमें वुरी तरह घुसा हुआ है।

## ч

और कलाका क्या हाल है? आज तो सब तरफसे हमें कलाके हासका रोना सुनाई देता है। पुनर्जागरण (Renaissance) के महान कला-कारोंसे सचमुच हम बहुत पिछढ़ गये हैं। कलाके नियमोंमें तो इधर बड़ी प्रगति हुई है, हजारों प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष कलाकी प्रत्येक शाखाको आगे चढ़ाने का काम कर रहे हैं; पर हमारी संस्कृतिसे कला दूर भागती हुई दिखाई देती है। नियम-कायदे तो आगे बढ़ रहे हैं, पर कलाकारोंके कला-भवनोंमें स्फूर्ति बहुत ही कम आया करती है।

वह आये भी कहांसे ? कोई महान विचार ही तो कलाकी स्कूर्ति दे सकता है। हमारे आदर्शके अनुसार कला सृष्टि (Greation) का समा-नार्थक शब्द है। उसकी दृष्टि बहुत आगे जानी चाहिए। पर थोड़ेसे अपवादोंको छोड़कर शेष न्यवसायी कलाकार तो इतने जड़वादी हो गये हैं कि कोई नयी कल्पना उनके दिमागमें आ ही नहीं सकती।

इसके नितिरिक्त यह स्फूर्ति पुस्तकोंसे नहीं मिल सकती, वह तो जीवन से ही आनी चाहिए। पर वर्तमान समाज उसको जगा नहीं सकता।

राफेळळ और म्यूरिळो† उस युगमें चित्रकारी करते थे जब प्ररानी धार्मिक परंपराधोंकी रक्षा करते हुए भी नये आदर्शकी तलाश चल सकती थी। वे दोनों गिरजाघरोंकों सजानेके छिए चित्र घनाया करते थे। ये गिरजाघर भी नगरकी कई पीढियोंके पवित्र श्रमसे वने थे। अपने अद्भरत दृश्य और ऐश्वर्यके सहित गिरजेका बेसीलिक भवन स्वयं नगरके जीवन से संबद्ध था. और चित्रकारके हृदयमें स्फूर्ति उत्पन्न कर सकता था। वह चित्रकार सार्वजनिक इमारतोंके लिए काम करता था । वह अपने साथी नगरवासियोंसे बात-चीत किया करता था और इससे उसे स्फर्ति मिलती थी। लोगोंको वह उसी प्रकार भाता था जिस प्रकार गिरजाघरका मध्य-भाग, उसके खंभे, रंगी हुई खिड्कियां, मूर्तियां और खुदे हुए किवाड़। आज-कल सबसे वडा संमान, जिसकी इच्छा एक चित्रकार कर सकता है. यह है कि उसका चित्र सुनहरे फ्रोममें जड़कर किसी अजायव-घरमें लगा दिया नाय। अजायबघर तो एक तरहकी प्राचीन अद्भत वस्तुओंकी दकान ही होता है। वहां प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कलाकारों की संदर कृतियां भिखारियों और राजाओंके क़त्तोंके चित्रोंकी चगलमें रक्खी जाती हैं। मूर्ति-निर्माण कळाके वे उत्कृष्ट नमुने, जो युनानके नगरोंके सर्वोच स्थानपर खड़े रहते थे और लोगोंको स्फूर्ति प्रदान करते थे, अब पेरिसके कला-संग्रहमें लाल पर्दोंके नीचे पड़े हुए हैं !

जब यूनानी मूर्तिकार अपने संगमरमरपर छेनीसे काम करता या तब वह अपने नगरकी भावना और इदयको प्रकाशित करनेका प्रयत्न करता था। नगरके सारे मनोभाव, उसके गौरवकी सारी परंपराएं उसकी छितमें आकर फिरसे सजीव होना चाहती थीं। पर आज तो संयुक्त नगरकी भावना ही नहीं रही। अब विचारोंका वह मिळन—आदान-प्रदान नहीं होता। अब तो नगर ऐसे छोगोंका संयोग-सिद्ध समूह मात्र है जो न तो एक-दूसरेको जानते हैं, और न एक-दूसरेको छटकर धनी बनने के सिवाय जिनका दूसरा कोई सामान्य स्वार्थ है। मातृभूमिका तो

<sup>\*</sup> इटलीका प्रसिद्ध चित्रकार, समय १४८३—१५२०ई०।

<sup>†</sup> स्पेनका प्रमुख चित्रकार, समय १६१८-१६८२ ई०।

अस्तित्व ही नहीं रहा। एक अंतर्राष्ट्रीय महाजन और सद्कपर चिथदे बटोरनेवालोंकी कौनसी समान मानुभूमि हो सकती है? जब नगर, कस्बे, प्रदेश राष्ट्र या राष्ट्रोंके समुदाय अपने जीवनको फिरसे स्नेह-सामंजस्य-युक्त बना लेंगे तभी सामान्य आदर्श वनेंगे और उनसे कलाको स्फूर्ति मिल सकेंगी। उस समय कारीगरी जाननेवाला व्यक्ति नगरके ऐसे स्मारक-भवनका नकशा सोचेगा जो मंदिर, कारागार या किला न होगा। उस समय चित्रकार, मूर्तिकार, नक्षाशीका काम करनेवाला और आमूषणकार यह जान जायंगे कि अपने चित्रों, मूर्तियों और श्रंगार-साधनोंको किस स्थानपर लगाना चाहिए। जीवनके उसी स्रोतसे वे सव शक्ति-स्फूर्ति प्राप्त करेंगे और सब मिलकर गौरवके साथ भविष्यकी ओर बढ़ते जायंगे।

पर उस स्वर्ण-युगके आनेतक तो कला केवल अपना अस्तित्व-भर बनाये रक्लेगी। वर्तमान कलाकारोंके सबसे सुंदर चित्र प्रकृति, शामों, घाटियों, तूफानी समुद्रों और वैभवशाली पर्वतोंके होते हैं। पर खेतोंमें काम करनेमें जो कवित्व है उसे वह चित्रकार कैसे चित्रित कर सकता है जिसने खेतोंमें काम करके स्वयं कभी उसका आनंद नहीं उठाया, केवल उसका अनुमान या कल्पना भर की है, जिसे उस प्रदेशका ज्ञान उतना ही है जितना कि मौसिमी चिड़ियोंको रास्तेमें पड़नेवाले देशका होता है, जिसने नयी जवानीकी उमंगमें बड़ें सवेरे खेतमें जाकर हरू नहीं चलाया, जिसने अपने संगीतसे वायुमण्डलको भर देनेवाली सुंदर युवतियोंसे प्रतिस्पर्धा करते हुए मेहनती घसियारोंके साथ हंसिया भर-भरकर वास काटनेका आनंद नहीं लिया? भूमि और भूमिपर जो कुछ उता हुआ है उसका प्रेम तो त्र्लिकासे चित्र बना देने मात्रसे प्राप्त होता नहीं, वह तो उसकी सेवा करनेसे उपज है। जिससे प्रेम ही नहीं उसका चित्र कैसे बनेगा ? इसी कारण तो अच्छे-से-अच्छे चित्रकारोंने इस दिशामें जो कुछ बनाया है वह भी बिलकुल अपूर्ण है, वास्तविक जीवनसे दूर है, और प्रायः भावुकताकी न्यंजना भात्र है। उसमें जान नहीं है।

काम करके घर छौटते हुए यदि आपने अस्त होते हुए सूर्यंको देखा हो, यदि आप किसानोंके बीच किसान बनकर रहे हैं, तो उस कालका वैभव आपकी आंखोंमें रहेगा। दिन और रातके सब समयोंमें यदि आप मछुओंके साथ ससुद्रमें रहे हों, खुद मछछी मारी हो, छहरोंसे छहे हों, तूफानका सामना किया हो, और इस परेशानीके बाद जालके बहुत-सी मछियां समेट छानेके हर्ष या खाली वापस आनेकी निराशाका अनुभव किया हो, तो आप नाविक-जीवनके कान्यको समझ सकते हैं। मनुष्यकी शिक्त को समझने और उसे कलाके रूपमें प्रकट करनेके छिए जरूरी है कि आपने कभी कारखानेमें समय विताया हो, निर्माण-कार्यके सुख-दु:खको जाना हो, बढ़ी-बढ़ी भट्टियोंके प्रकाशमें धातुको ढाला हो, यंत्र-जीवनका अनुभव किया हो। जनताकी भावनाओंका वर्णन करनेके छिए आवश्यक है कि वास्तवमें वे भावनाएं आपमें ओत-प्रोत हो जायं।

जिस प्रकार प्राचीन कालके कलाकारोंकी कृतियां बेचनेके लिए नहीं बनती थीं उसी प्रकार जनताका ही जीवन बितानेवाले भविष्यके कला-कारोंकी कृतियां भी विक्रीके लिए तैयार न होंगी। वे तो संपूर्ण जीवनका एक अंग होंगी। जीवन उनके बिना पूर्ण न होगा और न वे उसके बिना पूर्ण होंगी। कलाकारकी कृति देखनेके लिए लोग खुद उसके नगरको जायंगे, और इस प्रकारकी रचनाओंकी सजीव तथा शांत सुंद्रता हृद्य और मस्तिष्कपर अपना हितकर प्रभाव डालेगी।

यदि कळाकी उन्नति करनी है तो उसे बीचकी सैकड़ों किंद्रगें द्वारा उद्योग-धंधेसे संबद्ध कर देना पढ़ेगा, या जैसा रिस्किन और महान् साम्य-वादी कवि मॉरिसने अनेक बार सिद्ध कर दिखाया है, दोनोंको एकमें मिळा देना होगा। गिळ्यों या बाजारोंमें, सार्वजनिक स्मारकोंके भीतर और बाहर, मनुष्यके आस-पासकी प्रत्येक वस्तु शुद्ध कळामय रूपमें होनी चाहिए।

पर यह बात उसी समाजमें हो सकती हैं जिसमें हर आदमीको आवश्यक सुख-सुविधा और अवकाश प्राप्त हो। तभी ऐसी क्छा-परिवर्दें बन सकेंगी जिनमें प्रत्येक सदस्यको अपनी योग्यताके उपयोगका अवसर मिले. क्योंकि क्छाके साथ-साथ सैकड़ों तरहके हाथके और यांत्रिक काम भी रहेंगे ही। जिस प्रकार ऐडिनबराके दयाल युवक चित्रकारोंने जपने नगरमें गरीबोंके लिए बने हुए बड़े अस्पतालकी दीवारों और छतोंको चित्रित किया था उसी प्रकार ये कला-समितियां अपने सदस्योंके घरोंको सलानेका काम करेंगी।

एक चित्रकार या मूर्तिकार, जो अपनी आंतरिक भावनाको ज्यक्त करने के लिए कोई चीज बनायेगा, उसे अपनी प्रेयसी या किसी मित्रको देगा । उसकी कृति, जो केवल प्रेमकी खातिर और प्रेमकी ही प्रेरणासे बनी है, क्या उस कृतिसे, जिसपर आजके जढ़वादी कलाकारको गर्व है, घटिया होगी—केवल इस कारण कि उसपर अधिक पैसा लगा है ?

जो आनंदकी वस्तुएं जीवनकी आवश्यकताओं में नहीं आतीं उन सवके विषयमें भी यही करना पहेगा। जिसे एक बढ़ा हारमोनियम चाहिए वह बाजा बनानेवालोंके संघमें प्रवेश करेगा। उस संघको अपने अर्घदिनोंके अवकाशका कुछ भाग देकर वह अपनी अभीष्ट वस्तु पा सकेगा। यदि किसीको खगोल-विद्याके अध्ययनका शौक है तो वह ज्योतिविद्यान-वेनाऑके संघमें सिमालित हो जायगा। उस संघमें उस विपयके विचारक, निरीक्षक, गणक, खगोल-संबंधी यंत्रोंके कारीगर, वैज्ञा-निक, उस विषयसे हिन रखनेवाले—सभी होंगे। वह व्यक्ति सिमालित कार्यमें अपना हिस्सा देकर अपनी पसंदकी दूरबीन प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि वेधशालामें तो विशेषकर मोटे काम—ईटें जोड़ने, लकदीके काम, ढलाई और मिखीके काम—की ही आवश्यकता होती है। कलाका विशेषज्ञ तो सुक्ष्म यंत्रोंपर 'आखिरी कृची' भर फेर देता है।

खुलासा यह कि आवश्यक वस्तुओंकी उत्पत्तिमें कुछ घंटे लगा देनेके बाद प्रत्येक व्यक्तिके पास जो पांच-छः घंटे बच रहते हैं वे सब प्रकारके शौक परे करनेके लिए काफी होंगे। शौक और आरामके सामान जुटानेके लिए हजारों संस्थाएं तैयार हो जायंगी। जो आज इने-गिने लोगोंका विशेपाधिकार है वह सबको सुलम हो जायगा। विलास-सामग्री मध्यमवर्गका बेहूदा दिखावा न रहकर कळायुक्त आनंदका साधन बन जायगी।

इससे प्रत्येक व्यक्ति अधिक मुखी हो जायगा। किसी अभीष्टकी

सिद्धि, अपनी इच्छाकी कोई पुस्तक, कोई कला-कृति या कीई शौककी चीज प्राप्त करनेके लिए जो सम्मिलित कार्य खुशी-खुशी किया जायगा उसमें प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं उत्साह होगा और वह कार्य जीवनको सुखद बनानेके लिए आवश्यक मनोरंजन वन जायगा।

मालिक और गुलामका भेद मिटानेकी कोशिश करना दोनोंके ही सुखका, बल्कि सारी मनुष्य-जातिके सुखका प्रयत्न करना है।

## मन-चाहा काम

ξ

समाजवादी जब यह कहते हैं कि जब समाज प्रंजीपतियों के शासनसे मुक्त हो जायगा उस समय काम करना सबको रुचेगा, और करिच-कर, अस्तास्थ्यकर पिसाई मिट जायगी, तो लोग उनपर हंसते हैं। मगर आज भी हम देखते हैं कि इस दिशामें बहुत प्रगति हो रही है। जहां-जहां यह प्रगति हुई है वहां-वहां उसके फलस्वरूप शक्तिकी जो बचत हुई है उसपर मालिकोंने अपने आपको बधाई दी है।

यह स्पष्ट है कि एक कारखाना भी उतना हो स्वास्त्यकर और सुखद बनाया जा सकता है जितनी एक प्रयोगशाला । और यह भी स्पष्ट ही है कि ऐसा करना लाभदायक होगा । कुशादा और हवादार कारखानेमें काम अच्छा होता है । ऐसे छोटे-छोटे सुधार आसानीसे किये जा सकते हैं जिनसे समय या श्रमकी बचत होती है । आज जो अधिकतर कार-खाने गंदे या अस्वास्त्र्यकर दिखाई देते हैं उसका कारण यही है कि कारखानोंके प्रबंधमें मजदूरका कोई मूल्य नहीं समझा जाता और मानव शक्तिकी सुरी तरह बर्बादी होना वर्तमान औदोगिक संगठनकी एक विशेषता है।

फिर भी समय-समयपर हमें ऐसे सुन्यवस्थित कारखाने देखने को मिलते हैं जिनमें काम करना सचा भानंद हो सकता है, यदि वह प्रति-दिन चार या पांच घंटेसे अधिकका न हो और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार बदला जा सके।

इंगलैंडके एक मध्यवर्ती जिलेमें बहुतसे कारखाने हैं, जो दुर्भाग्यसे युद-सामग्री बनानेके काममें लगे हुए हैं। स्वास्थ्यकर और बुद्धियुक्त प्रबंध की दृष्टिसे वे सर्वागपुर्ण हैं। वे पचास एकद् के घेरेमें हैं जिनमेंसे पंद्रह एकड्पर तो कांचकी छत है। फर्रा भागसे न जलनेवाली ईंटोंसे जड़ा हुआ है और खान खोदनेवालोंकी छिटियोंकी तरह साफ रक्खा जाता है। कांचकी छतको यहुतसे श्रिमिक सदा साफ करते रहते हैं जिनसे दूसरा काम नहीं लिया जाता। इस कारखानेमें पांच-पांच सौ मनके बल्ले तपाये और बनाये जाते हैं। बड़ी-बड़ी भिट्टियोंकी ज्वालामें हजार हजार छिप्रीसे भी अधिक ताप होता है, पर आप उनसे १० गजपर भी खड़े रहें तो आपको उनके भित्तवका पतातक न चलेगा। चलता है तब जब उनका मुंह लोहेंके भीमकाय दुकड़ोंको बाहर निकालनेके लिए खुलता है। उस गर्म लोहेंके दैत्यको केवल तीन-चार श्रिमिक सम्हाल लेते हैं। वे कभी यहां, कभी वहां कोई नल खोल देते हैं, और पानीके द्वावसे ही विशालकाय क्रेन इधर-उधर घुमा लिये जाते हैं।

इस कारखानेमें प्रवेश करते समय आप सोचते होंगे कि लोहा पीसने वाले यंत्रोंकी कान फोड़देनेवाली आवाज सुनाई देगी, पर वहां वे होते ही नहीं । तीन-तीन हजार मनकी बड़ी-बड़ी तोपें और ऐडलांटिक महासागरके पार जानेवाले जहाजोंके लिए पहिचोंके भारी-भारी डंढे, सब पानीके दबावसे ढाले जाते हैं। तस लौह-राशिकी मोटाई कितनी ही क्यों न हो, घातुके उस बड़े पिंडको किसी भी शकलका बनानेके लिए कारीगरको सिर्फ पानीके नलका मुंह उधर कर देना पढ़ता है, और उससे धातुकी बिलक्कल यकसां चीज तैयार हो जाती है।

मैं भाशंका करता था कि छोहेको रेतते समय जो विसाई होती है इसका भित कर्कश शब्द मुद्दे सुनना होगा। पर मैंने दस-दस गज छंबे इस्पातके भारी दुकड़ोंको काटनेवाली मशीनें देखीं, उनसे उतना ही शब्द होता था जितना भाल काटनेमें होता है। जब मैंने इसकी प्रशंसा उस इंजीनियरसे की जो हमें सब दिखा रहा था तो उसने उत्तर दिया—

"यह तो केवल मितन्ययिताका प्रश्न है। यह मशीन जो इस्पातको रेतकर सम करती है, बयालीस बरससे चल रही है। यदि इसके पुरने ठीकसे जुड़े न होते, परस्पर भिड़ते रहते, और सम करनेवाले औजारके भाने-जानेपर भावाज करते, तो यह दस साल भी न चलती।

"इसी प्रकार लोहा गलानेकी भट्टियों में गरमीको फिज्ल निकलने देना बड़ा भारी अपन्यय है। जो गरमी भट्टीसे झिरकर बाहर निकल जाती है वह तो सैकड़ों मन कोयलेसे पैदा होती है। फिर डालनेवाछेको क्यों भूना जाय?

"जिन लोहा पीटनेवाले यंत्रोंकी धमकसे १५-१५ मीलतककी इमारतें हिल पहें वे भी अपत्यय रूप थे। लोहेको पीटकर बनानेकी अपेक्षा दबाकर बनाना अच्छा है, उससे खर्च भी कम होता है और हानि भी कम होती है।

"इस कारखानेमें हर एक बेंचके लिए जितनी रोशनी, सफाई और खुली नगह रक्जी गयी है उसमें भी मितन्ययिता ही उद्देश्य है। जो काम आप करते हैं उसको यदि आप अच्छी तरह देख सकें, आपके पास हाथ-पैर हिलानेको काफी जगह हो, तो काम अधिक अच्छा होगा।"

"यह सही है कि यहां आनेसे पहले हमें बढ़ी तकलीफ हुई थी। शहरोंके करीब जमीन बहुत महंगी होती है, जमींदार बढ़े लालची होते है।"

खानों में भी यही हाल है। जोलाके वर्णनों और समाचारपत्रों की रिपोटोंसे हमें मालम है कि खानें आज-कल कैसी होती हैं। पर भविष्यकी खानों में हवाका खूब इंतजाम होगा, और उनका ताप उतनी ही सरलतासे नियंत्रित हो सकेगा जितनी सरलतासे पुस्तकालयका होता है। जमीनके नीचे दफन होनेके लिए घोड़े न होंगे। वहां बोझ खींचनेका काम अपने आप चलनेवाले रस्सों (Automatic cables) से लिया जायगा जो खानके मुंहपरसे चलाये जायंगे। 'वेंटिलेटर' (हवा पहुँचानेवाले यंत्र) सदा काम करते रहेंगे और धड़ाके कभी होंगे ही नहीं। यह कोई स्वम नहीं है। इंगलेंडमें ऐसी खान मौजूद है और में उसमें हो आया हूं। यहां भी खुंदर प्रबंधमें मितन्यियता है। जिस खानका मैं वर्णन कर रहा

हूं वह ४६६ गज गहरी है। पर उससे भी प्रतिदिन अद्वाईस हजार मन कोयछा निकलता है। केवल २०० खनिक हैं—प्रत्येक रोजाना १४ मन कोयछा निकालता है। इसके विरुद्ध उस समय इंगलैंडकी दो हजार खानोंका सालाना औसत मुश्किलसे फी आदमी ८४०० मन था।

आवश्यक हो तो इसके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं कि फूरियेके भौतिक संगठनका स्वप्त मनोराज्य नहीं था-।

परंतु साम्यवादी समाचार-पत्रोंमें इस प्रश्नपर इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि छोगोंको इस विषयमें काफी जानकारी होनी चाहिए। कार-खाने, मिंहयां और खानें इतनी स्वास्थ्यकर और सुंदर वन सकती हैं जितनी वर्तमान विश्वविद्यालयोंकी विद्या-से-बिद्या प्रयोगशालाएं। और प्रबंध जितना अच्छा होगा, मनुष्य-श्रम उतना ही अधिक उत्पन्न करेगा।

यदि यह सत्य है तो समान व्यक्तियों के जिस समाजमें मजदूर अपने श्रमको वेचने और चाहे जैसा काम करने को मजदूर न होंगे, उसमें श्रम करना क्या आनंद और मनोरंजन न हो जायगा? अरुचिकर काम न रहेगा, क्यों कि यह तो स्पष्ट है कि इन अस्वास्थ्यकर अवस्थाओं से सारे समाजकी ही हानि होती है। गुलाम चाहे इन अवस्थाओं रह सकें, पर स्वाधीन लोग तो नयी परिस्थिति पैदा करेंगे और उनका श्रम आनंद-दायक तथा अत्यधिक उत्पादक होगा। आज जो बातें कहीं-कहीं हैं, अपवादरूप हैं, कल वही बातें—वही अवस्थाएं सामान्य, सावित्रक हो जायंगी।

जिस घरेल्र कामको समाजने आज दासी रूपमें पिसनेवाली स्त्रीपर डाल रक्सा है उसके रूपमें भी ऐसा ही सुधार होगा ।

२

जो समाज क्रांतिके द्वारा नवजीवन प्राप्त करेगा वह घरेल्ड गुळामी-को भी मिटा देगा। घरेल्ड दासता दासताका अंतिम रूप है। शायद यह सबसे ज्यादा संस्त-जान है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भी है। परंतु यह काम सामूहिक आवास-वादी दलके सोचे हुए मार्गसे न हो सकेगा, और न सत्तावादी साम्यवादियोंकी सोची हुई रीतिसे हो।

सामूहिक भावास लाखों आदिमयोंको नहीं भाते। इसमें तो संदेह नहीं कि अधिक से अधिक एकांत सेवी व्यक्ति भी सामान्य काम पूरा करनेके लिए अपने साधियोंसे मिलनेकी आवश्यकता अनुभव करता है, और जितना ही वह अपनेको महान् समष्टिका एक भाग समझने लगता है, यह सामान्य श्रम उतना ही आकर्षक हो जाता है। पर अवकाशका समय तो आराम करने और घनिष्ट व्यक्तियोंके साथ रहनेके लिए होता है। सामूहिक आवास-वादी और कुटुंववादी या तो इस बातपर विचार ही नहीं करते, या वे अपना एक कृत्रिम समुदाय बनाकर इस आवश्यकताको पूरा करनेका यह करते हैं।

संयुक्त आवास वस्तुतः एक वड़े होटलके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह कुछ लोगोंको सब समय या शायद सभी लोगोंको कुछ समयके लिए पसंद आ सके। पर अधिक लोग तो कुटुंबका जीवन ही पसंद करते हैं। अवश्य ही हमारा मतलब भविष्यके पारिवारिक जीवनसे हैं। लोग पृथक् पृथक् घर अधिक चाहते हैं। अंग्रेज लोग तो यहांतक बढ़े हुए हैं कि वे छःसात कमरोंके घर पसंद करते हैं, जिनमें एक कुटुंब या मित्र-समूह पृथक् रह सके। सामृहिक आवास कभी-कभी आवश्यक होते हैं, पर वे सबके और सब समयके लिए बना दिये जायं तो अप्रिय हो जायंगे। मनुष्यकी यह साधारण इच्छा होती है कि कभी तो समाजके बीच रहकर समय बिताये और कभी अलग भी रहे। इसी कारण जेलमें एकांतका न मिलना एक घोरतम कष्ट होता है, और यदि सामाजिक जीवन न मिल पाये, बंदी तनहाईकी कोठरीमें बंद कर दिया जाय तो वह भी ऐसा ही असहा हो जाता है।

सामृहिक आवासके पक्षमें जो मितव्ययिताकी दलील दी जाती है वह तो बनियेपनकी-सी बात है। सबसे अधिक महत्त्व और बुद्धिमत्ताकी जो मितव्ययिता है वह है सबके जीवनको आदर्गमय बनाना, क्योंकि जो आदमी अपनी स्थितिसे प्रसन्न है वह उस व्यक्तिकी अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन कर सकता है जो अपनी परिस्थितिकों कोसा करता है।
दूसरे साम्यवादियों को सामूहिक आवासकी व्यवस्था पसंद नहीं।
पर जब लाप उनसे पृछते हैं कि गृह-कार्यका प्रवन्ध किस प्रकार हो
सकता है तो उनका जवाब होता है कि—"सब लोग अपना-अपना
काम करेंगे। मेरी पत्नी घरके काम करती है; मध्यमवर्गकी पत्नियां भी
इतना तो कर ही सकती हैं।" और यदि कहनेवाला साम्यवादपर व्यंग
करनेवाला कोई मध्यमवर्गीय हो तो वह इंसकर अपनी पत्नीसे कह
सकता है—"प्रिये, क्या साम्यवादी समालमें तुम विना नौकरके काम
न चला सकोगी ? हमारे दोस्त अहमद या रामृ मिस्तरीकी पत्नीकी तरह
क्या तम भी अपना काम करना पसन्द न करोगी ?"

वह नौकर हो या पत्नी, पुरुप घरके कामके लिए सदा खीका ही मरोसा करता है।

परंतु मानव-जातिकी मुक्तिमं स्त्री भी तो अपना हिस्सा मांगेगी ही।
वह अव घरमं "पीर-वावर्ची-भिन्नती-खर" बनकर रहना नहीं चाहती।
अपने वर्चोंके पालन-पोपणमं जीवनके कई वर्ष लगा देना ही वह अपना
काफी काम समझती है। अमेरिकाकी स्त्रियां अपना अधिकार प्राप्त
करनेमें आगे वढ़ रही हैं, इसलिए संयुक्तराष्ट्रमें अब यह आम शिकायत है कि वहां घरेल्द्र काम करनेवाली औरतोंकी कमी है। लोग कहते हैं
कि हमारी मेम साहिवा तो कला, राजनीति, साहित्य या खेल अधिक पसंद
करती हैं। नौकरानी बननेवाली खियां कम मिलती हैं और नौकर तो
और मी कठिनाइंसे मिलते हैं। फलतः इसका सरल उपाय अपने-आप
निकल आया है। गृह-कार्यका तीन-चौयाई अब मशीन कर देती है।

आप अपने ज्तेपर पालिश करते हैं और जानते हैं कि यह कैसा महा काम है। ब्रश्ते वीस या तीस बार बृटको रावृते बैटनेसे अधिक मूर्जंताका काम क्या होगा? रहनेको एक गंदी कोटरी या झॉपड़ा और अध-पेट मोजन पानेके लिए यूरोपके हर दस पीछे एक मादमीको अपना अरीर वेचना पढ़े, और छी अपनेको दासी समझे, महज इसलिए कि टालॉ खियां रोज सबेरे यह किया करती रहें। पर बाल संवारनेवालोंके लिए बालोंको द्रशा करके रेशम-तैसे चमक-दार या जन-जैसे मुलायम बनानेके लिए मशीनें निकल जुकी हैं। जब सिरका सिंगार मशीनके मध्ये महा गया तय पांवकी सेवा भी टसीको सिरका सिंगार मशीनके मध्ये महा गया तय पांवकी सेवा भी टसीको क्यों न सोंपी जाती ? अतः इसकी भी कल निकल आयी और आज-कल जूतेपर पालिश करनेकी मशीनें अमेरिका और यूरोपके बड़े-बड़े होटलोंमें सब जगह काममें आ रही हैं। होटलोंके वाहर भी इनका टपयोग बड़ रहा है। इंगलेंडके बड़े-बड़े स्कूलोंमें, जहां विद्यार्थों अध्यापकोंके घरपर रहते हैं, एक मशीन रख लेना काफी होता है वह रोज सबेरे एक हजार जोड़े जुतोंको हश कर देती है।

और वर्तन मांजनेकी बात? भला ऐसी कौन खी है जो इस लंबे और मैले काससे घवराती न हो? यह काम प्रायः हाथसे ही किया जाता है, और केवल इसलिए कि घरकी लोडीके श्रमका कोई मूल्य नहीं।

अमेरिकामें इसका अच्छा उपाय निकल आया है। वहां अब ऐसे बहुतसे शहर हैं जहां घरोंमें गरम पानी उसी तरह पहुंचाया जाता है जैसे यूरोपमें ठंडा पानी। इससे मसला आसान हो गया, और एक महिला श्रीमती कोचरेनने उसे हल कर लिया। उनकी मशीन तीन मिनटसे भी कममें बारह दर्जन तरतियां घो देती और सुला डालती है। इलिन्वायका एक कारखाना इन मशीनोंको इतनी सस्ती बेचता है कि मध्यमवर्गके लोग आसानीसे खरीद सकते हैं। छोटे-छोटे कुन्बोंको तो चाहिए कि वे ज्तोंकी तरह अपने बर्तन भी किसी ऐसे कारखानेमें भेज दें। यह भी संभव है कि ज्तोंपर ब्रश्न करना और बर्तन मांजना दोनों काम एक हो कार्यालय करने लगे।

बरतन मांजना और कपड़े घोना, जिसमें हायकी खाल विस जाती है, साहू देना और दरी-कालीनपर ब्रश करना, जिससे पूल उद-उदकर ऐसी जगह जम जाती है जहांसे उसे हटाना कठिन होता है—यह सारा काम आज भी इसीलिए हो रहा है कि स्त्री अब भी दासी ही है। पर यह मिटता भी जा रहा है, क्योंकि मशीनसे यह काम कहीं अच्छा हो सकता है। इस्ट दिनोंमें सब तरहकी मशीनें घरोंमें पहुंच जायंगी, और घर-घर चालक-प्राक्ति पहुंचा दी जानेपर छोग बिना हाथ-पांव हिलाये ही उनसे काम ले सकेंगे।

इन मशीनोंके वनानेमें खर्च भी थोड़ा ही पड़ता है। वे जो आज भी इतनी मंहगी हैं इसका कारण यही है कि इनका इस्तेमाल अभी बढ़ा नहीं। और असल कारण तो यह है कि जो बढ़े आदमी टाट-बाटसे रहना चाहते हैं और जिन्होंने जमीन, कचा माल, पक्का माल बनाने, वेचने, पेटेंट कराने और उसपर लगनेवाले करोंके बारेमें सट्टे कर रखे हैं उन्होंने हर एक मशीनपर बहुत भारी कर लाद दिया है।

पर घरेल्र कामसे छुटकारा केवल छोटी-छोटी मशीनोंसे नहीं होगा। कुटुंव अब अलग-अलग रहनेकी अवस्थासे ऊपर उठ रहे हैं, और जो काम वे अकेले करते थे उसे अब दूसरे परिवारोंके साथ मिलकर करने लगे हैं।

वास्तवमें भविष्यमें जूतोंपर ब्रश करनेकी एक मशीन, वर्तन साफ करनेकी दूसरी मशीन, कपड़े घोनेकी तीसरी मशीन, इस तरह कई मशीनें हर घरमें न रखनी पहेंगी। बिल्क यह होगा कि शहर या जिले भरके सारे मकानोंमें गरमी पहुंचानेवाला एक ही ताप-यंत्र लगा दिया जायगा, जिससे हर कमरेमें गरमी पहुंच जाय और आग जलानेका झंझट न करना पड़े। अमेरिकाके कुल शहरोंमें ऐसा हो भी गया है। नगरके मध्यमागमें एक बढ़ासा महा या ताप-गृह बन जाता है और वह नलोंके जिरये शहरके सारे घरों और कमरोंमें गरमी पहुंचा देता है। कमरेकी गरमी घटाने-बढ़ानेके लिए आपको केवल टोंटी घुमा देनी पड़ेगी। और अगर आपको किसी खास कमरेमें खूब तेज आगकी जलरत हो तो केंद्रीय भंडारसे गरम करनेके लिए जो गैस मिलती है उसको जला सकते हैं। आग जलाने और धूम-मार्गो (चिमनियों) को साफ रखनेका भारी काम—जिसमें कितना समय लग जाता है, यह क्रियां ही जानती है—अब खत्म होता जा रहा है।

दियों, छेंपों और गैस-बत्तियोंके दिन भी अब बीत गये। अब तो सारे शहरमें, प्रकाश करनेके छिए एक बटन दवा देना ही काफी होता है। बिजलीकी रोशनीका सुख भापको मिलनेके छिए वास्तवमें केवक शक्तिकी मित-व्यियता और ज्ञानकी आवश्यकता है। अमेरिकामें तो लोग जेसे संव बनानेकी बात सोचने छगे हैं जिनसे घरेल काम खत्म ही हो जाय। इस व्यवस्थामें घरोंके प्रत्येक समृहके लिए एक एक विभाग बना देना होगा। एक गादी होगी, जो हर मकानपर जायगी और वहांसे पॉलिश करनेके जूते, साफ किये जानेवाले बर्तन, धुलाईके कपड़े, मरम्मतकी छोटी-मोटी चीजें और पॉलेश जानेवाले दरी-कालीन ले जायगी। दूसरे दिन सबेरे सारी चीजें साफ होकर भा जायगी। कुछ ही घंटे बाद गरम चाय और व्य आपकी मेजपर पहुँच जायगा। अमेरिका और इंगलेंडमें वारहसे दो बजेतक लगभग चार करोड़ आदमी दोपहरका खाना खाते हैं। उसमें कुल मिलाकर दस-वारह तरहकी ही चीजें होती हैं। पर उन्हें पकानेके लिए कम-से-कम ८० लाल स्त्रियोंको अलग-अलग चूल्हा जलाना सौर अपना कई घंटेका वक्त लगा देना पड़ता है।

एक अमेरिकन स्त्री ने हालमें ही लिखा था कि जहां केवल एक चूल्हा काफी हो सकता है वहां आज पचास चूल्हे जलते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप अपने ही घर, अपनी ही मेज या चौकीपर, अपने वाल-बर्चोंके साथ भोजन कर सकते हैं; पर इतना जरूर सोच लें कि सिर्फ कुछ प्याले चाय और रोटी-तरकारी पकानेके लिए क्यों पचास स्त्रियां सुवहका अपना सारा समय नष्ट कर दें। जब ये सब चीजें एक ही चूल्हेपर दो आदमी पका सकते हैं तब पचास चुल्हे क्यों जलाये जायं? आप अपनी पसंदकी चीजें खाइये और तरकारीमें जितना मिर्च-मसाला चाहिए डाल लीजिए। पर रसोईघर एक और चुल्हा भी एक ही रखिए। उसका प्रबंध जितना अच्छा आप कर सकते हों, कीजिए।

खीके कामका भी कुछ मूल्य क्यों नहीं समझा जाता ? प्रत्येक परि-चारके रसोई-संबंधी काममें गृहस्वामिनी और नौकरानियां अपना इतना समय लगानेको क्यों मजबूर की जाती हैं ? इसीलिए कि जो लोग मनुष्य-जातिका उद्धार करना चाहते हैं उन्होंने अपने उस स्वममें खी को शामिल नहीं किया है। उन्होंने 'रसोईका प्रबंध' खीपर ही छोड़ रक्खा है, उसपर विचार करना वे अपनी 'मर्दानगीकी शान'के खिलाफ समझते हैं। खियोंके लिए विद्यालयों, भदालतों और व्यवस्थापिका समाभोंके दरवाजे खुल जाना ही नारी-जातिका उद्धार नहीं है, क्योंकि 'मुक्त' खी घर-गिरस्तीके काम सदा किसी दूसरी खीपर डाल देगी। नारीकी मुक्तिका अर्थ है, उसको रसोईघर और धुलाई-घरके पशु बना देनेवाले श्रमसे मुक्त करना। उसका अर्थ है, गृह-कार्यका ऐसा प्रबंध कर देना जिससे चाहे तो वह अपने वर्षोका स्वयं पालन-पोपण करे, और सामाजिक जीवनमें थोगः देनेके लिए उसके पास यथेष्ट अवकाका भी बच रहे।

ऐसा होगा भी। जैसा कि हम कह चुके हैं, प्रगति तो हो ही रही है। केवल हमें इस बातको अच्छी तरह समझ लेना है कि स्वतंत्रता, समानता, एकता आदि खुंदर शब्दोंकी मस्तीसे भरी हुई क्रांति कभी सबी क्रांति नहीं हो सकती, अगर वह घरोंकी गुलामीको बनाये रक्लेगी। फिर चून्हेकी गुलामीमें बंधी हुई आधी मानव-जातिको शेष आधी जातिके विरुद्ध विद्रोह करना पढ़ेगा।

## आपसी समभौता

ξ

हमने परंपरासे कुछ ऐसी धारणाएं बना ली हैं, और सब जगह सरकार, कानून-कायदे और मिजिस्ट्रेटों आदिके टपकारोंके विषयमें ऐसी गलत शिक्षा पायी है कि हम यह विश्वास करने लगे हैं कि जिस दिन पुलिस रक्षा करना छोड़ देगी उसी दिन एक आदमी दूसरेको जंगली जानवरकी तरह चीर-फाद ढालेगा, और यदि क्रांतिके समय राजशिक उलट दी गयी तो घोर अन्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। परंतु मनुष्योंके ऐसे हजारों समुदाय हैं जो स्वेच्छासे कानूनके किसी प्रकारके हस्तक्षेपके बिना संगठित हुए हैं। और वे जो फल प्राप्त करते हैं वे सरकारी संर-क्षणमें प्राप्त होनेवाले फलोंसे हजार गुना अच्छे होते हैं, पर हम उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते।

जाप किसी दैनिक समाचारपत्रको खोलकर देखिए, उसके पत्रे आपको सरकारी काम-काज या राजनैतिक चालनाजियोंकी बातोंसे ही भरे होंगे। उसे पढ़कर दूसरी दुनियाका कोई आदमी तो यही समझेगा कि शेयर-बाजारके काम-काजके सिवाय यूरोपमें एक पत्ता भी किसी मालिकके हुक्मके बिना नहीं हिल्ता। उस पत्रमें आपको हन संस्थाओं के विषयमें कुछ भी न सिलेगा जो मंत्रियोंके आदेशके बिना भी उत्पन्न होती, बढ़ती लौर उन्नति करती हैं। सचमुच आपको एक अक्षर भी न सिलेगा! किसी पत्रमें 'विविध विषय' शीषक होता भी है तो इसीलिए कि उसमें पुलिसले संबंध रखनेवाली बातें रहती हैं। किसी पारिवारिक नाटक या विद्रोहकी चर्चा भी इसीलिए होती है कि उसमें पुलिस पहुंच नायी है।

पैतीस करोड़ यूरोप-वासीक्ष एक दूसरेसे प्रेम या द्वेप करते हैं, कोई-न-कोई काम करते हैं और अपनी कमाईपर जीवन निर्वाह करते हैं: पर साहित्य, नाटक या खेलको छोड़कर समाचारपत्रोंके लिए उनका अस्तित्व ही नहीं होता. जबतक कि सरकार उनके जीवनमें किसी-न-किसी रूपमें हस्तक्षेप नहीं करती। यही हाल इतिहासका भी है। किसी राजा या पार्लमेंटके जीवनकी छोटी-से-छोटी तफसीलें हम जानते हैं। राजनी-तिज्ञोंने जो अच्छी और ब्ररी वक्तताएं दी हैं वे सभी सुरक्षित हैं। एक प्रराने पार्लमेंट-सदस्यके शब्दोंमें "वे ऐसी वक्तताएं हैं जिनका किसी भी सदस्यके मतपर कभी कुछ प्रभाव नहीं हुआ।" राजाओंकी यात्राएं, राजनीतिज्ञोंके अच्छा-बरा मिजाज, उनका हंसी-मजाक और साजिशें सब कुछ भावी पीढियोंके छिए छिखकर रख दिया गया है। पर यदि हम मध्य-युगके किसी नगरका नकशा बनाना चाहें. हांस नगरों के बीच होनेवाले विशाल व्यापारकी व्यवस्थाको समझना चाहें, या यह जानना चाहें कि रूआं नगर अपने बढ़े गिरजाघरको किस प्रकार बना पाया. तो हमें अत्यंत कठिनाई होगी। यदि कोई विद्वान इन प्रश्नोंके अध्ययनपर अपना जीवन लगाये तो उसके अंथ गुमनामीमें ही पड़े रह जाते हैं, और पार्ङमेंटोंके इतिहास, जो समाजके जीवनके एक ही पक्षको अपना विषय वनानेके कारण एकांगी होते हैं. बढ़ते जाते हैं। उनका प्रचार किया जाता है. वे स्कूलोंमें पढाये जाते हैं।

इस प्रकार हमें उस विशाल कार्यकी कल्पनातक नहीं हो पाती जो स्वेच्छासे काम करनेवालोंके संघों द्वारा रोज हो रहा है और जो हमारी शताब्दीका मुख्य कार्य है।

हम इनमें से कुछ मुख्य-मुख्यके उदाहरण यहां देंगे, और दिखायेंगे कि जब मनुष्योंके स्वार्थ विरुक्तर परस्पर-विरोधी नहीं होते तब वे किस

<sup>\*</sup>पुस्तकके श्रांकडे उसके रचना-काल या उससे थोड़ा पहलेके हैं, वर्तमान समयके नहीं।

<sup>&#</sup>x27;मध्ययुगके स्वाधीन जर्मन नगर। इनका व्यापारिक संघ बड़ा प्रभावशाली था ।

तरह मिल-जुलकर काम करते हैं और बढ़े-बढ़े पेचीदा ढंगके सम्मिलित कार्य कर डालते हैं।

वर्तमान समाजका आधार व्यक्तिगत संपत्ति, या यों कहिए कि छट और संकृचित एवम् मूर्खतापूर्ण व्यक्तिवाद है। ऐसे समाजमें इस प्रकारके उदाहरण थोड़े ही हो सकते हैं। परस्परके समझौते सदा पूर्ण स्वेच्छासे ही नहीं होते और उनका उद्देश्य यदि अति घृणित नहीं तो प्रायः श्रद्व तो होता ही है।

हमें ऐसे उदाहरण नहीं देना है जिनपर लोग आंख मूंदकर चल सकें, और वे आजके समाजमें मिल भी नहीं सकते। हमें तो यह दिखाना है कि यद्यपि सत्तावादी न्यिकवाद हमारा गला घोंट रहा है, फिर भी समष्टि-रूपसे हमारे जीवनका एक बहुत बढ़ा भाग ऐसा है जिसमें हम आपसी समझौतेसे ही व्यवहार करते हैं, और इस कारण राज्यके बिना काम चलाना जितना कठिन समझा जाता है वह उतना कठिन नहीं है बिक बहुत सरल है।

हम अपने मतके समर्थनमें पहले रेलवेका उल्लेख कर चुके हैं, अब फिर उसी विषयपर कुछ और कहते हैं।

यूरोपमें रेखवे लाइनोंका संगठन १,७५,००० मीलसे भी अधिक लंबा है! रेखवेके इस जालपर कोई भी व्यक्ति उत्तरसे दक्षिण, पूर्वसे पश्चिम, माङ्डिसे पीटर्सबर्ग और कैलेसे कुस्तुनतुनियातक, बिना विलंब के और (यदि एक्सप्रेस गाड़ीसे जाय तो) बिना डिट्वा बदले भी यात्रा कर सकता है। इससे भी अधिक विस्मयकी बात यह है कि किसी स्टेशन से भेजा हुआ पार्सल, केवल उसपर पानेवालेका नाम-पता भर लिख देनेसे, तुकीं या मध्य-पृशियाके किसी भी स्थानमें पानेवालेको मिल जायगा।

यही काम दो तरहसे हो सकता था। कोई नेपोलियन या विसमार्क या और कोई सत्ताधारी यूरोपको विजय करके पेरिस, बलिन था रोमसे रेल लाइनका एक नकशा बनाता और रेलगाड़ियोंके आने-जानेके समयका नियंत्रण करता। रूसके जार निकोलस प्रथमने अपनी शक्तिसे यही काम करनेका स्वम देखा था। जब उसको मास्को और पीटर्स- बर्गाके थीच बननेवाली रेलके कचे नकशे दिखाये गये तो उसने एक रूलर उठाया और रूसके नकशेपर एक सीधी लकीर खींचकर कहा—'पका नकशा यह है।' तदनुसार रेल-लाइन बिलकुल सीधी बनायी गयी, जिसमें गहरे-गहरे नाले और खडु पाटने पड़े, अंचे-अंचे पुल बनाने पड़े, और अंतमें की मील १,२०,००० से लेकर १,५०,००० पोंडतक खर्च उठाकर वह काम छोड़ देना पड़ा।

यह तो एक रास्ता था। पर प्रसन्नताकी बात है कि यह काम दूसरे तरीकेसे किया गया। छोटी-छोटी रेल-लाइनें बनीं, वे सब एक-दूसरेसे जोड़ दी गयीं, और इन रेलवे लाइनोंकी मालिक सैकड़ों विभिन्न कंप-नियोंने घीरे-घीरे आपसमें गाड़ियोंके भाने-जानेके समय और एक-दूसरे की लाइनपरसे सब देशोंकी गाड़ियोंको गुजरने देनेके बारेमें समझौते कर लिये।

यह काम आपसी समझौतेसे हुआ, आपसमें पत्र और प्रस्ताव भेजने से हुआ और ऐसे सम्मेलनोंके द्वारा हुआ जिसमें प्रतिनिधिगण कुछ विशेष वातोंपर, जो पहलेसे ही ते कर दी गयी थीं, षहस और समझौता करनेके लिए गये थे, कानून बनाने नहीं गये थे। सम्मेलन समाप्त होनेपर प्रतिनिधि वहांसे अपनी-अपनी कम्पनियोंके लिए कोई कानून ले कर नहीं वापस गये, बल्कि आपसी मुआहिदेका एक मस्विदा लेकर गये, जिसको मंजूर या नामंजूर करना उनकी मर्जीपर था।

इस रास्तेमें कठिनाइयां अवश्य आयीं। बहुतसे ऐसे हठी आदमी भी थे जिन्हें समझाना कठिन था। पर सबका स्वार्थ एक होनेसे अंतमें उन्हें समझौता करना ही पड़ा। दुराम्रहियोंको दबानेके लिए फौज नहीं बुखानी पड़ी।

परस्पर-संबद्ध रेळोंका यह विशाल जाल, उससे होनेवाला जबर्दस्त व्यापार और आवागमन निस्संदेह उन्नीसवीं सदीकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यह सब आपसी समझौतेका ही फल है। इसी बातको अस्सी वर्ष पहले कोई भविष्यद्वका कह देता तो हमारे पुरखे उसे मूर्ज या पागल बताते। उन्होंने कहा होता—"सैकड़ों कम्पनियोंके हिस्सेदारोंको तुम इस

खातपर कभी राजी नहीं कर सकते। यह तो केवल स्वप्न है, या नानीकी कहानी है। एक केंद्रीय सरकार और उसका 'फौलादी' अधिनायक ही अपने नादिरशाही हुकमसे ऐसा करा सकता है।"

इस संगठनमें सबसे मजेदार बात यह है कि यूरोपभरकी रेलोंकी कोई 'केंद्रीय सरकार' नहीं है! कुछ भी तो नहीं—कोई रेलवे-मंत्री नहीं, कोई 'डिक्टेटर' या अधिनायक नहीं, महाद्रीप भरकी कोई पार्लमेंट नहीं, एक संचालन समितितक तो नहीं! सब कुछ आपसके समसौतेले ही हो रहा है।

राज-शिक्तमें विश्वास रखनेवाले लोग कहते हैं कि "एक केंद्रीय सरकारके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, चाहे हमें सदकपर आवागमनका नियंत्रण ही क्यों न करना हो।" पर हम उनसे पूछते हैं— "यूरोपकी रेलें बिना सरकारोंके कैसे काम चला लेती हैं ? वे किस प्रकार लाखों मुसाफिर और माल-असवायके पहाड़ महाद्वीपके आर-पार ले जाया करती हैं ? रेल-लाइनोंकी मालिक-कंपनियां जब आपसमें सम-दौता कर सकीं तो इन्हीं रेलोंपर कब्जा करनेवाले रेलवे मजदूर भी उसी तरह समझौता क्यों न कर सकेंगे ? यदि पीटर्स वर्ग-वारसा कम्पनी और पेरिस-वेलफोर्ट कंपनी आपसमें मिलकर काम कर सकती हैं और उन्हें अपने सिरपर किसी 'शामिल कमांडर'का फालतू बोझ लादनेकी जरूरत नहीं होती, तो स्वतंत्र श्रमिकोंके समुदायोंसे बने हुए समाजमें हमें सरकारकी आवश्यकता क्यों होगी ?"

## २

हम उदाहरणोंसे इस बातको सिद्ध करनेको कोशिश करते हैं कि आज भी, जब समाजका संगठन समष्टि-रूपसे अन्यायमूलक है, यदि लोगोंके स्वार्थ विलक्तल ही परस्पर-विरोधी नहीं होते तो वे राज्यके हस्तक्षेपके विना ही आपसमें समझौता कर लेते हैं। पर ऐसा करते हुए हम उन आपत्तियोंकी उपेक्षा नहीं करते जो इसके विरुद्ध उपस्थित की जा सकती हैं। ऐसे सब उदाहरणोंमें दोष-पक्ष भी रहता ही है, क्योंकि ऐसा तो एक भी संगठन बता सकना असंभव है जिसमें सबल द्वारा निर्बलका, धनिक द्वारा निर्धनका शोषण न होता हो। इसी कारण राज्यवादी अपनी यह दलील दुहराये बिना न रहेंगे कि "देख लिया आपने, इस शोषणका अंत करनेके लिए राज्यका इस्तक्षेप कितना आवश्यक है ?"

पर वे इतिहासकी शिक्षाको मूल जाते हैं। वे यह नहीं बतलाते कि 'सर्वहारा' या अिंक्चनवर्गकी सृष्टि कर और उसे शेपकोंके हाथ सौपकर राज्यने वर्तमान अवस्था उत्पन्न करनेमें खुद कितना भाग लिया है। उन्हें इस वातको साबित करनेकी याद नहीं रहती कि शोपणके मूल कारण—निजी पूंजी और कंगालीके, जिनका दो-तिहाई खुद राज्यका पेदा किया हुआ है, मौजूद रहते हुए भी शोपण बंद हो सकता है।

जब हम रेखवे कंपनियोंके आपसके मेल का जिक्र करते हैं तो हमें मध्यमवर्गकी सरकारके अक्तोंसे यह जवाब पानेके लिए तैयार रहते हैं कि "तुम नहीं देखते कि रेखवे कंपनियां अपने नौकरों और मुसाफिरोंके साथ कितना द्वरा वर्ताव करती हैं ? और इसका एकमात्र उपाय यही है कि श्रमिकों और जनताकी रक्षाके लिए राज्य हस्तक्षेप करे।"

पर हमने तो इस बातको यार-वार कहा और दुहराया है कि जब तक पूंजीपित हैं तवतक शिक्तका दुरुपयोग होता ही रहेगा। जिस राज्यके विषयमें कहा जाता है कि वह आगे चलकर हमारा बढ़ा उपकार करेगा उसीने सो उन कंपनियोंको हमारे उपर वह इजारा और वे विशेपाधिकार दिये थे जो आज उन्हें प्राप्त हैं ? क्या राज्यने इन्हीं रेलोंको ठेके और गारं-दियां नहीं दीं ? क्या उसने हढ़ताल करनेवाले रेलवे मजदूरोंको दबानेके लिए अपने सिपाही नहीं भेजे ? पहली आजमाइशोंमें तो उसने रेलवेके पूंजीपितयोंके विशेपाधिकारोंको इतना बढ़ा दिया था कि अखबारोंको रेलवे दुर्घटनाओंके समाचार छापनेतककी मनाही करदी, जिसमें उसके हिस्सोंके दाम, जिसकी गारंटी राज्यने दे रखी है, कम न हो जायं। जिस एकाधिकारसे रेलवे कंपनियोंके कुछ संचालक अपने समयके बादशाह' बने हुए हैं वह क्या राज्यके अनुग्रहसे ही नहीं मिला है ?

इसलिए अगर हम मिसालके तौरपर रेलवे कंपनियोंके अप्रत्यक्ष समसौतेका जिक करते हैं तो यह न समझ लेना चाहिए कि यह आर्थिक प्रवंध या औद्योगिक संगठनका भी आदर्श है। वह तो यह दिखानेके लिए है कि दूसरोंको मुंडकर अपने हिस्सोंका मुनाफा वढ़ानेका ही उद्देश रखनेवाले पूंजीपति जब बढ़ी सफलताके साथ और विना कोई अंतर्राष्ट्रीय महकमा कायम किये रेलोंका उपयोग कर सकते हैं, तो श्रमिकोंके संध भी उतनी ही या उससे अधिक अच्छी तरह, यूरोप भरकी रेलों के लिए किसी मंत्रिमंडलकी नियुक्ति हुए विना, उनका संचालन कर सकेंगे।

एक आपित्त और भी उपस्थित की जाती है, और सरसरी निगाहमें वह कुछ ज्यादा वजनदार भी छगती है। कहा जा सकता है कि जिस समझौतेका हम जिक्र करते हैं वह सोछहो आने स्वेच्छासे नहीं हुआ है, छोटी कंपनियोंको बढ़ी कंपनियोंका बनाया हुआ कान्त मानना पड़ता है। मिसालके तौरपर यह कहा जा सकता है कि राज्यसे सहायता पानेवाली एक माळदार जर्मन कंपनी अपने मुसाफिरोंको, जो बर्लिनसे बाल जाना चाहते हैं, छाइपित्सगके रास्ते न जाने देकर, कोछोन और फ्रांकफोर्टके मार्गसे जानेको छाचार करती है। या यह कहा जा सकता है कि वह कंपनी अपने प्रभावशाली हिस्सेदारोंके लाभ और छोटी कंपनियोंका सर्वनाश करनेके छिए मालको एक सौ तीस मीलका व्यर्थ चक्रर दिलाती है। संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका)में वहांके धनकु खेरोंकी जेवें भरनेके छिए बहुधा मुसाफिरों और मालको बहुत ही छंवे चक्रर देकर जाना पड़ता है।

हमारा उत्तर यहां भी वही है—जबतक न्यक्तिगत पूंजी रहेगी तबतक बढ़ी पूंजी छोटी पूंजीका दलन करती ही रहेगी। पर दलन केवल पूंजीसे ही पैदा नहीं होता। जो सहायता राज्यसे उनको मिलती है, जो इजारे राज्यने उनके हकमें कायम कर दिये हैं, उनके कारण भी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियोंपर अन्याय करती हैं।

भाजसे बहुत पहले ईंगलैंड और फ्रांसके समाजवादी यह दिस्ता

- चुके हैं कि इंगलेंडके कानूनोंने छोटे-छोटे धंघोंका नाश करने, किसानोंको कंगाल बना देने, और हजारों आदिमयोंको, जो चाहे जितनी कम मजदूरीपर काम करनेको मजदूर थे, धनी व्यवसायियोंके हायोंमें सौंप देनेके लिए अपनी शक्तिभर कुछ उठा नहीं रखा। रेलवेके कानूनने भी यही किया। सैनिक उपयोगकी लाइनें, राज्यसे सहायता पानेवाली लाइनें, अंतर्राष्ट्रीय डाकका इजारा रखनेवाली कंपनियां, इत्यादि सब बातें इसीलिए की गयीं कि बड़े-बड़े महाजनोंके स्वार्थोंकी सिद्धि हो। जब सारे यूरोपीय राज्योंको कर्ज देनेवाला कोई धन-कुबेर किसी रेल-लाइनमें पूंजी लगता है तो उन राज्योंके मंत्री, जो उसके 'वफादार प्रजाजन' होते हैं, वही काम करेंगे जिससे उसकी कमाईमें 'वढ़ंती' हो।

जिस संयुक्तराष्ट्रको सत्तावादी लोग आदर्श लोकतंत्र राज्य वताते हैं उसीमें रेलोंकी हर वावमें अल्यंत पृणित घोषेवाजी घुसी हुई है। अगर किसी एक कंपनीका किराया दूसरी कंपनीसे सस्ता है, जिससे दूसरी कंपनी सुकाविलेमें टिक नहीं सकती, तो प्रायः इसका कारण यही है कि राज्यने उस कंपनीको जमीन सुपत दे दी है। हालमें अमेरिकाके गेहूं के ज्यापारके संबंधमें कुछ कागजात प्रकाशित हुए थे। उनसे पूरी तरह प्रकट होता है कि सबल द्वारा निर्वलका शोपण होनेमें राज्यका कितना हाथ था। यहां भी यही देखनेमें आता है कि राज्यकी सहायतासे संचित पूंजीकी शक्ति दसगुनी और सौगुनी हो गयी। फलतः जब हम देखते हैं कि रेलवे कंपनियोंके संघ (Syndicates), जो आपसी समझौतेके परिणाम हैं, बड़ी कंपनियोंके सुकाविलेमें अपनी छोटी कंपनियोंकी रक्षा करनेमें सफल हुए हैं, तब हमें आपसी समझौतेकी सहज शक्तिका पता लगता है। इसके द्वारा तो राज्यकी छुपापात्र सर्वशक्तिमती पूंजीका भी सुकाविला किया जा सकता है।

यह एक सच्ची बात है कि बड़ी कंपनियोंकी ओर राज्यका पक्षपातके होते हुए भी छोटी कंपनियां जीवित हैं। फ्रांस यद्यपि केंद्रीकरणका देश है फिर भी वहां हमें पांच या छः बड़ी कंपनियां ही दिखाई देती हैं। पर अटेबिटेनमें वे एकसौ दससे भी अधिक हैं। इनका आपसका मेल काफी अच्छा हे और माल-मुसाफिरको जल्दी पहुंचा देनेका प्रबंध भी फ्रेंच और जर्मन कंपनियोंसे निश्चयपूर्वक अच्छा है।

फिर सवाल यह नहीं है। बड़ी पूंजी तो राज्यका अनुप्रह पाकर सदा छोटी पूंजीको कुचल सकती है, यदि ऐसा करना राज्यके लिए लाभदायक हो। पर हमारे लिए तो महत्त्वकी बात यह है कि जो समझौता यूरोपकी रेल-लाइनॉकी मालिक सेकड़ों कंपनियोंके बीच हुआ वह विविध संस्थाओंके लिए कानून बनानेवाली किसी केंद्रीय सरकारके हस्तक्षेपके बिना ही हुआ। वह समझौता उन सम्मेलनोंके जिरये कायम रहा जिनमें विभिन्न रेलवे कंपनियोंके प्रतिनिधि अपनी-अपनी कंपनियोंके लिए कानून नहीं किंतु प्रस्ताव तैयार करनेके लिए आते हैं और उन तजवीजोंपर बहस करके अपनी-अपनी कंपनीमें पेश करते हैं। यह तो एक नया सिद्धांत है जो सब प्रकारके राज्य-विपयक सिद्धांतों— एकतंत्र-शासन या प्रजातंत्र-शासन, निरंकुश शासन या प्रतिनिधि-शासन— से बिळकुल भिन्न है। यह एक नयी रीति है जो यूरोपकी परंपरामें चुपके- से घुस आयी पर अब वहां जम गयी है।

## ३

राज्य-सत्ताके प्रेमी समाजवादियोंने भी बहुधा अपने लेखोंमें पूछा है—"क्यों जी, फिर आपके भावी समाजमें नहरोंसे होनेवाली आमद-रफ्त का नियंत्रण कौन करेगा ? अगर आपके किसी अराजक साम्यवादी 'काम-रेढ'के मनमें यह बात आयी कि वह नहरके बीचमें अपना बजरा खढ़ाः कर दे और हजारों नावोंका आना-जाना रोक दे, तो उसे अकलके रास्ते-पर कीन लायेगा ?"

हमें यह कल्पना कुछ उटपटांगसी माल्यम होती है। फिर भी यह शंका उठ सकती है कि "यदि कोई एक प्राम-पंचायत, म्युनिसिपल्टिटी या इनका संघ अपने बजरोंको दूसरेसे पहले ले जाना चाहे, तो वह अपने पत्थर-लदे बजरोंसे ही नहरको रोक रक्खेगा और दूसरे प्राप्त या नगरके लिए आवश्यक गेहूंको रास्ता न मिलेगा। उस अवस्थामें सरकार के सिवा बामनागमनका नियंत्रण और कौन करेगा ?"

परंतु वास्तविक जीवनके अनुभवने दिखा दिया है कि और बातों की तरह यहां भी सरकारकी आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छासे किया हुआ समझौता और संगठन उस अनीतिमय और खर्चीछी व्यवस्था (राज्य) की जगह काम करेगा और उससे अच्छा काम करेगा।

हालेंडके लिए नहरें बड़ी जरूरी चीज हैं। वे उसकी सद्कें हैं। जो कुछ माल-असवाय हमारी सदकों और रेलोंसे आता जाता है वह हालेंडमें महरोंसे नावॉपर जाता है। वहां आपको अपनी नावें दूसरोंसे पहले निकालनेके लिए लदनेका कारण मिल सकता है। वहां गमनागमनके नियंत्रणके लिए सरकार सचसुच दखल दे सकती है।

फिर भी ऐसा होता नहीं। बहुत जमाना पहले हालेंड-वासियोंने इस बातको अधिक न्यावहारिक ढंगसे तै कर लिया। उन्होंने नाववालोंके संघ चना लिये। ये स्वेच्छासे बने हुए संघ थे और नाव चलानेकी आवश्यकता से ही घने थे। नाववालोंके रिजस्टरमें जिस क्रमसे नाम लिखे गये उसी क्रमसे नावोंको गुजरनेका हक होता था। वे अपनी-अपनी बारीसे एकके बाद एक जाती थीं। संघसे निकाल दिये जानेके दंडसे ढरकर कोई दूसरोंसे पहले अपनी नाव लेजानेकी कोशिश न करता था। निश्चित दिनसे अधिक घाटपर कोई ठहर न सकता था। किसी नाव-मालिकको उतने समयमें ले जानेके लिए कोई माल न मिलता तो उसे अपनी खाली ही नाव लेकर नये आनेवालोंके लिए जगह खाली कर देनी पढ़ती। इस प्रकार रास्ता रुक जानेकी कठिनाई दूर हो गयी, यद्यपि नावोंके-मालिकोंकी प्रतिस्पर्धा बनी रही। यह प्रतियोगिता न होती तो उनका समझौता श्रीर भी मित्रतापूर्ण होता।

, कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जहाज-मालिकोंका उस संघमें शामिल होना या न होना उनकी इच्छापर था। पर उनमेंसे अधिकांशने उसमें सम्मिलित होना ही पसंद्र किया। इसके अतिरिक्त इन संघोंसे इतने अधिक लाम थे कि ये राह्न, वेज़र, और ओडर नदियोंपर और बर्छिन तक फैल गये थे। ये नाववाले इस इंतजारमें घेटे नहीं रहे कि कोई विसमार्क आये, हालेंडको जीतकर जर्मनीमें मिलाले, और वह अपनी व्यवस्था
से 'सुप्रीम हेड कोंसिलर ऑव दि जेनेरल स्टेट्स केनाल नेविगेशन'
( राजकीय नहरोंका प्रधान अधिकारी ) नामक किसी पदाधिकारीको
नियुक्त करे, जिसकी आस्तीनोंपर उतनी ही सुनहरी धारियां हों जितनी
लंबी उसकी उपाधि हो। उन संघोंने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लेना
पसंद किया। इसके सिवाय जिन जहाज-मालिकोंके जहाज जर्मनी और
स्केंडिनेविया तथा रूसके वीच चलते थे वे भी यात्टिक सागरके गमनागमनको न्यवस्थित करने और जहाजोंके पारस्परिक व्यवहारमें कुछ
अधिक सामंजस्य पैदा करनेकी गरजसे इन्होंके संघोंमें सिम्मिलित हो
गये। ये संघ स्वेच्छासे बने और इनमें सिम्मिलित होनेवाले अपनी
मर्जीसे ही शामिल हुए हैं। सरकारोंसे इनकी कुछ भी समानता
नहीं है।

फिर भी बहुत संभव है कि यहां भी बड़ी पूंजी छोटी पूंजीको दवाती हो। संभव है इस संघम भी एकाधिपत्यकी प्रवृत्ति मौजूद हो, खासकर उस अवस्थाम जब उसे राज्यकी ओरसे खासा संरक्षण मिलता हो। राज्यने तो यहां भीअपनी टांग अड़ाही दो। हमें यह न भूलना चाहिए कि ये संघ ऐसे लोगोंके प्रतिनिधि हैं जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थकी ही रक्षा करनी होती हैं, यदि उत्पत्ति, उपभोग और विनिमयका समाजी-करण हो जानेसे ये जहाज-मालिक समाजवादी प्रादेशिक सरकारोंके किसी संघसे, या अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए अन्य वीसियों संस्थाओं से संबद्ध होते, तो अवस्था दूसरी ही होती। जहाज-मालिकोंका संघ समुद्रपर शक्तिशाली होते हुए भी स्थलपर कमजोर होगा, और रेलों, कारखानों और दूसरे संबोंके साथ समझौता करनेके लिए उसे अपने दावे घटा देने होंगे।

जो हो, भविष्यमें क्या होगा, इसपर बहस न करके हम एक और स्वेच्छासे बनी संस्थाका जिक्क किये देते हैं जो सरकारके विना घळती है। जव जहाजों और नावोंकी चर्चा चल रही है तो हम एक ऐसी, संस्थाका वर्णन क्यों न कर दें जो उन्नीसवीं सदीकी उन्कृष्टतम संस्थाओं में है और जिसपर हम सचसुच गर्व कर सकते हैं। वह है 'इंगलिश, लाइफ-बोट एसोसिएशन।'

यह तो सबको मालूम है कि हर साल एक हजारसे भी अधिक जहाज इंगलेंडके समुद्र-तटपर नष्ट होते हैं। गहरे समुद्रमें तो अच्छे जहाजके लिए तूफानका भय कम ही होता है, किनारेंके पास ही खतरा अधिक रहता है। कभी क्षुट्य समुद्र जहाजके पिछले भागको तोड़ देता है; कभी अचानक हवाका तेज झोंका आ जाता है और जहाजके मस्तूल, और वादबान उड़ा ले जाता है; कहीं ऐसी प्रखर जल-धारा होती है जिनमें जहाज वे-कानू हो जाता है; कहीं पानीमें चट्टानोंका सिलसिला था रेता होता है, जिसपर जहाज फंस जाता है।

प्राचीन कालमें भी समुद्र-तटके रहनेवाले इसलिए आग जलाया करते थे कि उसे देख जहाज वहां आ जायं और पानीके अंदरकी चटानों पर चढ़ जायं, और फिर वे उन्हें छट्टें। पर उस समय भी वे नाविकोंकी जान बचानेका सदा प्रयत्न करते थे। वे किसी जहाजको मुसीबतमें पढ़ा देखते तो तुरत अपनी नावें डाल देते और भन्न-पोतकी नाविकोंकी सहायताके लिए पहुँच जाते थे। अकसर खुद उन्हें भी जल-समाधि मिल जाती थी। समुद्र-तटकी हर एक कुटियाकी चीरताकी कहानियां हैं, जिनमें पुरुषों और खियोंने विपद्मस्त मल्लाहोंकी जान बचानेमें अपनी जान जोखिममें डाली थी।

निस्संदेह राज्य और विज्ञानवेत्ताओंने जहाजी दुर्घटनाओंकी संख्या घटानेमें थोड़ी-बहुत सहायता पहुंचायी है। सिग्नलों, दीप-स्तंभों नक्शों और वायुमंडल तथा मौसिम संबंधी स्चनाओंने उन्हें बहुत कम कर दिया है। फिर भी हरसाल हजारों जहाजों और कई हजार आदिमयों की बिल तो चढ़ाही जाती है।

इस कार्यके लिए कुछ सत्पुरुष आगे बढ़े । वे खुद अच्छे नाविक और जहाजरान थे । इसलिए उन्होंने ऐसी रक्षा-नौका ( लाइफ बोट) का आविष्कार किया जो त्फानमें भी न टूटे, न उल्टे। वे अपने कार्यमें जनताकी दिलचस्पी बदाने और वैसी नौकाएँ बनाने तथा उन्हें तटपर जहां आवश्यक हो वहां रखनेके लिए धन-संग्रह करनेके काममें लग गये।

वे छोग चरमपंथी राजनीतिज्ञ तो थे नहीं जो सरकारका मुंह ताकते। उन्होंने सोचा कि इस उद्योगकी सफलताके लिए स्थानीय नाविकोंके सह-योग, उत्साह, खास कर उनके स्थानिक ज्ञान और आत्मत्याग-भावकी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सोचा कि जो लोग संकटकी सचना मिलते ही रातमें अपनी नाव क्षव्य समद्रमें ढाल देंगे. अंधकार या ऊंची लहर देखकर हिचकेंगे नहीं. और विपदप्रस्त जहाजतक पहंचनेके लिए पांच. छः या दस घंटेतक भी प्रयास करते रहेंगे-जो दूसरोंकी जान वचानेके लिए भपनी जान खतरेमें डालनेको तैयार होंगे-ऐसे आदिसयों को प्राप्त करनेके लिए एकता और भारमत्यागकी भावना होनी चाहिए, जो दिखाऊ वार्तोसे खरीदी नहीं जो सकतीं । इसलिए रक्षा-नौकाओंका यह आंदोलन पूर्णतः स्वेच्छाप्रसूत था, और वैयक्तिक प्रेरणा तथा समझौतेसे ही उत्पन्न हुआ था। समुद्रके किनारे सैकड़ों स्थानीय संघवन गये। संघकी नींव डालनेवालोंमें इतनी समझ थी कि वे मालिक बनकर नहीं रहे। उन्हें विश्वास था कि मञ्जुओंकी कुटियोंमें भी समझदारी मिल सकती है। जब कभी कोई धनिक किसी गांवके किनारे रक्षा-नौकाका स्टेशन वनानेके लिए १००० पोंड भेज देता था और वह स्वीकार कर लिया जाता था, तो दाता स्थान पसंद करनेका काम स्थानीय मछओं और नाविकॉपर ही छोड़ देता था।

नयी नावोंके नमूने जलसेना निभागमें पेश नहीं किये गये। लाइफ-बोट एसोसिएशनकी एक रिपोर्टमें लिखा है—"चूंकि रक्षा-नौका चलाने वालोंको अपनी नावपर पूरा भरोसा होना आवश्यक है, इसलिए कमेटी इस वातका खास तौरसे ध्यान रक्खेगी कि नौकाएं उन्हें चलानेवालोंकी प्रकाशित इच्छाके अनुसार ही वर्ने और उनके वताये हुए साधनोंसे युक्त हों।" इसका फल यह है कि हर साल उनमें नये-नये सुधार होते रहते हैं। कमेटियां और स्थानीय संघ बनाकर स्वयंसेवक ही सब काम चलाते हैं। सारा काम आपसके सहयोग और समझौतेसे होता है। यह है अराजकोंकी कार्यावली! इसके सिवाय करदाताओंसे वे एक कौदी नहीं मांगते, पर सालमें ४०,००० पैंडतक उन्हें चंदेसे मिल जाता है।

यदि प्छा जाय कि काम कितना हुआ तो उसका जवाय यह है— सन् १८९१ में एसोसिएशनके पास २९३ रक्षा-नौकाएं थीं। उस वर्ष उसने दूवे हुए जहाजोंके ६०१ नाविकों और ३३ छोटे-बढ़े जहाजोंको वचाया। जबसे संस्थाका जन्म हुआ तबसे उसने ३२,६७१ आदिमियोंकी जान बचायी है।

१८८६में तीन रक्षा-नौकाएं और उनमें सवार भादमी समुद्रमें दूब गये। तय सैकदों नये स्वयंसेवकोंने अपने-अपने नाम लिखाये और अपने स्थानीय संघ बना लिये। उस समयके आंदोलनका फल यह हुआ कि बीस नयी रक्षा-नौकाएं वन गयीं। इस बीच हमें यह भी जान लेना चाहिए कि यह एसोसिएशन हर साल मलुओं और नाविकोंको अच्छे-अच्छे बैरोमीटर (वायुमार-सूचक यंत्र) बाजारसे जिहाई मूल्यपर भेजता है। यह वायुमंडल-विज्ञानका प्रचार करता है और वैज्ञानिकोके बताये हुए मौसिमके आकस्मिक परिवर्तनोंकी पूर्व-सूचना लोगों को देता है।

हम फिर बता देते हैं कि कोई छाट-पादरी इन सैकड़ों कमेटियों और स्थानीय संघोंको बनाने नहीं गया था। उनमें केवल स्वयं सेवक, रक्षा-नौकाए चलानेवाले और इस कार्यमें रुचि रखनेवाले लोग ही हैं। केंद्रीय कमेटी केवल पन्न-व्यवहारका केंद्र है; वह किसी बातमें दखल नहीं देती।

यह सच है कि जब किसी जिलेमें शिक्षा या स्थानीय कर लगानेके किसी प्रश्नपर नोट लिये जाते हैं तो वहांकी इंग्लिश लाइफ बोट एसोसिएशनकी कमेटियां, अपनी उस हैसियतसे, उन विवादोंमें कोई भाग नहीं लेतीं। खेद है कि निर्वाचित संस्थाओं के सदस्य इस मम्रताका अनुकरण नहीं करते! पर साथ ही ये वीर पुरुष समुद्रमें आद्मियोंकी जान क्वानेके बारेमें उन लोगोंको कोई कानून नहीं बनाने देते जिन्होंने कभी

त्रुफानका सामना नहीं किया। खतरेकी पहली सूचनापर ही वे अपनी नार्वे लेकर दौढ़ पढ़ते हैं। उनके पास सुनहरे कामकी विदेयां नहीं हैं, पर उनमें दया और सहदयता भरपुर है।

अब इसी प्रकारकी एक दूसरी संस्था रिड क्रॉस सोसायटी या 'स्वस्तिक संघ' की मिसाल लीजिए। नाम कुछ भी हो, हमें तो उसका काम देखना है।

मान लोजिए पचास साल पहले कोई भादमी कहता-"राज्य रोज बीस हजार आदिमियोंका वध करने और पचास हजारको जख्मी करनेकी ताकत रखता है, पर वह अपने ही हायों घायल हुए लोगोंकी सहायता करनेमें असमर्थ है। इसलिए जवतक युद्धका अस्तित्व है तबतक अपनी रिनंजकी प्रेरणासे लोग इस काममें पर्हे और दयाभाव रखनेवाले छोग इस परोपकार-कार्यके लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ बना लें !" जो आदमी ऐसी बात मुंहसे निकालनेका साहस करता उसका कितना मजाक उड़ाया जाता ! पहले तो लोग उसे हवाई किले बनानेवाला कहते। यदि वह इससे चुप न होता तो उससे कहते-"यह कितनी जटपटांग बात है ! तुम्हारे स्वयं-सेवक वहां तो पहुंचेंगे नहीं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरू-रत होगो । तुम्हारे स्वयंसेवक-अस्पताल तो किसी निरापद् स्थानमें केंद्रित होंगें और मैदानोंके चलते-फिरते अस्पतालोंमें कोई सामान ही न होगा । तुम्हारे जैसे स्त्रम देखनेवाले लोग यह भूल जाते हैं कि उन में काम करने वालोंमें भी राष्ट्रगत ईर्क्यान्ट्रेप होगा । और वे गरीब सिपाहियोंको योंही विना दवा-दारू के मरने देंगे।" जितने मुंह उतनी वार्ते कही जातीं। लोगोंको इस ढंगकी बातें करते किसने नहीं सुना है ?

पर वास्तवमें हुआ क्या, यह हमें मालूम है। सब जगह, सब देशोंमें, हजारों स्थानींपर लोगोंने स्वेच्छासे स्विस्तक-संघ बना लिये। जब फ्रांस-जर्मनीमें १८७०-७१ का युद्ध छिड़ा तो स्वयंसेवक कार्यमें जुट गये। खी-पुरुष सभी सेवाके लिए आगे आये। हजारों स्थिर और चलते-फिरते अस्पतालोंका संगठन हुआ। रसद, कपड़ा और घायलोंके लिए मरहम-पट्टीका सामान ले जानेवाली ट्रेने छोड़ी गयीं। इंगलेंडकी कमेटीने भोजन, वस्र और औजारोंकी भरपूर सहायता भेजी, और युद्ध उजड़े हुए प्रदेशोंमें खेतीके लिए बीज, हल खींचनेवाले जानवर, भापके हल और उन्हें चलानेके लिए आदमीतक भेजे। गुस्ताव मोनिये लिखित 'La Croix Rouge' नामक पुस्तक देख लीजिए। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि कितना भारी काम किया गया।

जो भविष्यवक्ता दूसरोंके साहस. समझदारी और बुद्धिको सदा ही अस्वीकार करते हैं और जो डंडेके जोरसे द्वनियापर हुकूमत करनेकी योग्यता केवल अपनेमें ही मानते हैं. उनकी एक भी भविष्यदवाणी पूरी न उतरी। स्वस्तिक-स्वयंसेवकोंकी लगनकी जितनी भी तारीफ की जाय. कम होगी। बड़े-से-बड़े खतरेकी जगहींपर काम करनेका वे उत्सक रहते थे। जब प्रशियन सेना बढ़ने छगी तो नेपोछियनके वेतन-भोगी ढाक्टर अपने कम्पोडरों आदिके साथ भाग खड़े हुए। पर स्वस्तिक-स्वयं-सेवकोंने गोलोंकी वर्षामें भी अपना काम जारी रक्खा। बिस्मार्क और नेपोलियनके अफसरोंकी पाशविकताको सहन करते हुए वे सब राष्ट्रोंके घायलोंकी समान भावसे सेवा करते रहे। हालेंड, इटली, स्वीडेन, वेल्जियम, और चीन-जापानके लोगोंने भी बढ़ी खबीसे मिलकर काम किया। जब जैसी भावश्यकता दिखाई देती उसके अनुसार वे अपने अस्पतालोंको विभिन्न स्थानोंमें बांट देते थे। वे अपने काममें एक दुसरेसे प्रति-स्पर्धा करते थे. खासकर अस्पतालोंकी सफाईमें। अब भी ऐसे भनेक फ्रांस-वासी हैं जो स्वस्तिक अस्पतालोंके डच या जर्मन स्वयं-सेवकोंकी स्नेष्ट-भरी सेवाका आंतरिक कृतज्ञताके साथ बखान करते हैं। परंतु सत्तावादीकी दृष्टिमें इस सबका मुल्य ही क्या है ? उसका आदर्श तो है राज्यसे वेतन पानेवाला फौजी डाक्टर । नर्से अगर सरकारी कर्मचारी न हुई तो वह स्वस्तिक-संघ और उसके बढ़िया अस्पतालोंको क्या समझता है १

स्वस्तिक संगठन भभी कलका बच्चा है। फिर भी इसके मेंबरोंकी संख्या लाखों है। इसके पास चलते-फिरते अस्पताल हैं, अस्पताली ट्रेनें हैं, वह घावोंके इलाजके नथे-नथे तरीके निकालता है। और यह है कुछ लगनवाले न्यक्तियोंके अपने आप पैदा हुए उत्साहका फल। कहा जा सकता है कि इस संगठनले राज्यका भी तो संबंध है। वेशक, राज्योंने इस संस्थाको अपने कळामें करनेके लिए उसपर हाथ रखा है। इसकी प्रबंधक समितियोंके अध्यक्ष वे लोग हैं जिन्हें खुशामदी शाही खानदानके बताते हैं। सम्राट् और सम्राचियां अपने राष्ट्रके संघोंकी खूब सरपरस्ती करती हैं। पर इस संगठनकी सफलताका कारण यह संरक्षण नहीं है। उसका कारण हैं प्रत्येक राष्ट्रकी हजारों स्थानीय कमे-दियां, व्यक्तियोंका उद्योग और उन लोगोंकी लगन जो युद्धमें घायल होनेवालोंकी सेवा करना चाहते हैं। और यह लगन बहुत अधिक हो जाय, यदि राज्य इसमें टांग अहानेकी हिमाकत न करे।

जो हो, १८७१ के युद्धमें घायलोंकी सेवाके लिए अंग्रेजों और जापा-नियों, स्वीडनवालों और चीनवासियोंने जो सहायता भेजी वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संचालक-मंडलके हुक्ससे नहीं भेजी। आकांत प्रदेश और युद्ध-क्षेत्रमें जो अस्पताल खोले गये वे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिमंडलकी आज्ञासे नहीं खुले। यह तो प्रत्येक देशसे आये हुए स्वयं-सेवकोंकी अपनी ही प्रेरणा और प्रयत्नसे हुआ। मौकेपर पहुंचनेके वाद वे एक-दूसरेसे, जैसा कि सब राष्ट्रोंके चरम-पंथी राजनीतिज्ञोंका अनुमान था, गुथ नहीं गये, किंतु देश-राष्ट्रके भेदोंको भूलकर काममें जुट गये।

हमें इसका खेद हो सकता है कि इतना बड़ा प्रयास ऐसे तुरे कामके सहायतार्थ करना पड़ा। सगर किव-किल्पत बालककी भांति हम भी पूछ सकते हैं—"अगर बादमें उसकी सरहम-पटी करनी है तो फिर किसीको चोट पहुंचाते ही क्यों हो?" प्ंजीपितकी शक्ति और मध्यमवर्गके अधिकारके नाशका प्रयत्न करके हम युद्ध नामधारी जन-संहारकी समाप्ति करना चाहते हैं, और हमारी दृष्टिसे अधिक अच्छा हो कि स्वस्तिक-स्वयंसेवक (हमारे साथ) युद्धका ही अंत करानेमें अपनी शक्ति लगायें। पर इस विराट संगठनका जिक्र हमने इस बातकी एक और मिसालके तौरपर किया है कि स्वेच्छासे किये हुए समझौते और सहायतासे क्या कुछ हो सकता है।

नर-संहारकी कलासे लिये हुए उदाहरण यदि हम देने लगें तो उनका

कभी अंत न होगा। अतः केवल उन सिमितियोंका उल्लेख कर देना काफी होगा जो जर्मन सेनाके वलका मुख्य कारण हैं। उसके यलका आधार केवल उसका अनुशासन नहीं है, जैसा कि आम तौरपर समझा जाता है। हमारा तात्पर्य उन सिमितियोंसे है जो युद्धोपयोगी ज्ञानका प्रचार करती हैं।

सैनिक सिन्नताके उद्देश्यसे हुए एक पिछले सम्मेलनमे २४५२ सिमितियों से, जिन्होंने आपसमें मिलकर संघ बना लिया था और जिनकी कुल सदस्य-संख्या १,५१,७१२थी, प्रतिनिधि आयेथे। इनके अतिरिक्त लक्ष्यवेधन, सैनिक खेल, युद्ध-कलाके खेल और भौगोलिक अध्ययनकी बहु-संत्यक सिमितियां हैं। इनमें ही जर्मन-सेना युद्ध-कला सीखती है, न कि छावनियोंके स्कूलोंमें। सब प्रकारकी सिमितियोंका यह एक जवर्दस्त जाल है। ये सिमितियां अपने-आप बनती हैं, संगठित और परस्पर-संबद्ध होती हैं, और बहस-मुबाहसा, भौगोलिक अन्वेपण आदि करती हैं। इनमें सैनिक और असैनिक, भूगोलवेका और ब्यायाम-विशारद, खिलाड़ी और विशेपज्ञ सभी तरहके लोग हैं। ये स्वेच्छा-प्रस्त और स्वाधीन संस्थाएं ही जर्मन सेनाकी रीढ हैं।

इन समितियोंका उद्देश्य घृणित है—जर्मन साम्राज्यका पोषण करना। पर इससे हमें मतलब नहीं। हमारा प्रयोजन तो केवल यह दिखलाना है कि यद्यपि सैनिक संगठन ही 'राज्यका महान ध्येय' है, पर इस दिशामें भी, जितना ही वह समुदायोंके स्वेच्छापूर्वक समझौते और व्यक्तियोंकी स्वतंत्र-प्ररेणा और प्रयंतपर छोड़ दिया जाता है उतनी ही अधिक सफलता मिलती है।

इस प्रकार युद्धसे संबंध रखनेवाली बातोंमें भी आपसी समझौतेकी जरूरत होती है। अपने दावेके सबूतमें हम इन संघटनोंके नाम और दे सकते हैं—स्विटजरलेंडका शोधक दल जिसके सदस्य पहाड़ी दरोंका क्यौरेवार अध्ययन करते हैं, फ्रांसका वायुयान-दल, विटेनके तीन लाख स्वयंसवकोंका दल, ब्रिटिश नैशनल आर्टिलरी (तोपखाना) एसोसि-एशन, वह दल जो इंगलेंडके समुद्र-तटकी रक्षाके लिए वन रहा है, साइ-क्रिस्ट कोर और निजी मोटरों तथा भापकी नावोंके नथे संगठन।

सव जगह राज्य अपना अधिकार त्याग रहा है और अपने पवित्र कर्मन्य साधारण जनोंको सौंप रहा है। सब जगह स्वेच्छापूर्वक स्थापित संगठन उसकी अधिकार-सीमामें घुस रहा है। पर जो उदाहरण हमने दिये हैं उनसे तो हमें उस समयकी अवस्थाकी झलक-भर मिलती है जब राज्यका अस्तित्व मिट जायगा और हमारे सब काम आपसी समझौतेसे होने लगेंगे।

## ञ्रापत्तियां

१

भव हम उन मुख्य-मुख्य भाषित्योंकी समीक्षा करेंगे जो साम्यवाद के विरुद्ध उठायी जाती हैं। उनमेंसे अधिकांश तो महज गलतफहमीसे पेदा हुई हैं, पर वे कुछ महत्त्वके प्रध्न ठठाती हैं इसलिए विचारणीय हैं।

सत्तावादी साम्यवादकी भापत्तियोंका उत्तर हमें नहीं देना है—हम खुद उन्हें ठीक मानते हैं। व्यक्तिके उद्धार, वैयक्तिक स्वाधीनताकी स्थापनाके लिए सम्य राष्ट्र इतनी छंबी छढ़ाई छढ़ और उसमें इतना कष्ट उठा चुके हैं कि वे भपनी पिछली कमाईसे दस्तवरवार नहीं हो सकते, और न ऐसे राज्यको सहन कर सकते हैं जिसके अस्तित्वका नागरिकके जीवनकी छोटी-सी-छोटी वार्तोमें भी अनुभव होता हो। यदि सत्तावादी साम्यवादी समाज कभी स्थापित हो भी जाय तो वह टिक न सकेगा। जनताका असंतोष या तो शीव उसका अंत कर देगा, या उसे स्वाधीनताके सिद्धांतांपर नथे रूपमें अपना संगठन करनेको मजबूर करेगा।

हम सो उस जराजक साम्यवादकी वात कहने जारहे हैं जो ज्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनताको मानता है, किसी शासन-शक्तिकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करता, और जो आदमीसे काम छेनेके छिए जोर-जवर्दस्ती का सहारा नहीं छेता। हम प्रश्नके आर्थिक पहछ्यर ही विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे समाजका, जिसके सदस्य वैसे ही आदमी होंगे जैसे आज हैं—न उनसे अच्छे, न बुरे, न उनसे अधिक परिश्रमी, न कम—सफल विकास होना संभव है।

यह शंका तो सर्वविदित है कि "अगर हर एक आदमीके जीवित रहनेका प्रबंध हो जाय, और पैसा कमानेकी आवश्यकता मनुष्यको

काम करनेके लिए मजबूर न करे, तो कोई भी काम न करेगा । हर आदमी अपने कामका भार दूसरेपर डाल देगा. अगर उसे खुद करने की मजबूरी न हो।" इस बारे में पहली बात तो यह है कि यह आपत्ति बढ़ी गैर-जिम्मेदारीके साथ उठायी जाती है। इतना सोचनेकी जरूरत भी नहीं समझी जाती कि इस एतराजमें असली सवाल महज यह मालूम कर-लेना है कि मजदरी-प्रथाके जो फल बताये जाते हैं वे सचमुच ठीक तौरपर उससे मिलते हैं या नहीं,और इसरे अब भी मजदरी की प्रेरणासे किये जानेवाले कामसे जो उत्पत्ति होती है, स्वेन्छासे किये हुए श्रमसे क्या उसकी अपेक्षा अधिक उत्पत्ति नहीं होती ? यह ऐसा प्रश्न हैं जिसपर ठीक-ठीक विचार करनेके लिए गंभीर अध्ययनकी आवश्यकता है। यद्यपि वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयोंमें लोग इससे बहुत कम महत्त्वके और कम पेचीदा प्रश्नोंपर भी अपनी राय गहरी खोज और सावधानीसे तथ्य इकटे करने तथा उनकी छान-बीन कर लेनेके बाद ही देते हैं, पर इस प्रश्नपर वे तुरत अपना 'कतई फैसला' सुना देंगे जिसकी कहीं 'अपील' भी न हो सके। कोई एक घटना, जैसे अमेरिकाके किसी समाजवादी संघकी असफलता, उनके पक्की राय कायम कर छेनेके लिए काफी हैं। वे उस वकीलकी तरह हैं जिसकी दृष्टिसे विपक्षका वकील बहसमें उसका प्रतिदृद्धी, उसे खाहमखाह तंग करनेवाला भर है, मामलेके एक पक्ष या उसके विरुद्ध मतका प्रतिनिधि नहीं। और कोई मुंहतोड़ जवाब मिल जाता है तो फिर वह अपने पक्षका समर्थन करना भी जरूरी नहीं समझता। इस कारण, मानव-असका कमसे-कम अपन्यय करके समाजको उपयोगी वस्तुएं अधिक-से-अधिक परिमाणमें मिलनेके लिए सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति क्या हो सकती है-इस प्रश्नका, जो सारे अर्थशास्त्रका मुख्य आधार है, अध्ययन आगे नहीं बढ़ पाता। या तो छोरा सुनी-सुनाई वाजारी बातोंको दुहराया करते हैं, या हमारे दावोंके अज्ञानका बहाना बना छेते हैं।

इस बारेमें सबसे मारकेकी बात यह है कि प्रंजीवादी अर्थशास्त्रमें भी आजकल कुछ ऐसे लेखक हैं जो अपने शास्त्रके प्रवर्त्तकॉके इस 'निर्ञांत' सिद्धांतपर कि 'भू खका भय ही मुख्यतः मनुष्यको काम करनेके लिए प्रेरित करता है' शंका करनेको विवश हो रहे हैं। वे अनुभव करने लगे हैं कि उत्पत्तिमें कुछ 'सामृहिक तस्व' भी होता है, जिसकी अभी तक बहुत उपेक्षा की गयी है, और वह वैयक्तिक लाभसे अधिक महस्वका हो सकता है। मजदूरीके लिए किया जानेवाला काम घटिया होता है, आज-कलको खेती और कल कारखानों में मानव-शक्तिका भीषण अपव्यय होता है, आराम-तलबोंकी संख्या दिन-दिन बद रही है जो अपना काम दूसरोंपर लाद देते हैं, उत्पादन-कार्यमें उत्साहका अभाव अधिकाधिक स्पष्ट होता जारहा है—ये बार्ते अब 'प्रामाणिक' अर्थशास्त्रके अनुयायियों के दिमागमें भी चक्कर लगाने लगी हैं। उनमें से कुछ सोचने लगे हैं कि हम गलत रास्तेपर तो नहीं चले काये। वह काल्पनिक प्राणी, जिसके बारेमें यह मान लिया गया था कि वह पैसे या मजदूरीके लालचसे ही काम करता है, वास्तवमें कहीं है भी। यह 'शास्त-विरुद्ध' मत विश्वविद्यालयों में भी पहुंच गया हैं, वह पुराण-पंथी अर्थशास्त्रकी पुस्तकों में भी पाया जाता है।

फिर भी बहुतसे समाजवादी सुधारक हैं जो आजभी व्यक्तिगत वेतनके पक्षपाती बने हुए हैं। वे मजदूरी-प्रथाके पुराने हुर्गकी रक्षा कर रहे हैं, यद्यपि उस हुर्गके पहलेके रक्षक उसका एक-एक दुर्ज आक्रमणकारियोंके हवाले करते जारहे हैं। उन्हें दर है कि दबाव न रहनेसे लोग काम न करेंगे।

पर हमारे जीवन-कालमें भी तो यह भय दो बार प्रकट किया जा चुका है। अमेरिकामें हवशी (नीव्रो) जातिको गुलामीसे छुटकारा मिलनेके पहले विरोधियोंने यही भय प्रकट किया था। इसके बाद रूसके रईसों और जमीं दारोंने बंधुए किसानों या हलवाहों (Serfs) की मुक्तिके मौकेपर भी यही हल्ला मचाया था। हबशियोंकी आजादीका विरोधी कहता था कि "कोढ़ेके बिना हबशी काम नहीं करनेका।" रूसी हलवाहोंका मालिक कहता था कि "मालिककी निगरानी न रही तो खेत परती ही रह जायंगे।" फांसके सरदारोंकी भी १७८९में यही रट थी। यही मध्ययुग-

की रट थी, बल्कि यह रट उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी खुद दुनिया है। जब-जब किसी प्रचलित अन्यायको हटानेका यस किया जायगा तब-तब यह चिल्लाहट सुनाई देगी। और हर बार अस्लियत उसे झूटी साबित कर देती है। १७९२ में फ्रांसके स्वतंत्रता-प्राप्त किसानोंने अपने पुरखोंकी अपेक्षा बहुत अधिक उत्साहसे खेती की, मुक्ति-प्राप्त हवशी आजकल अपने वाप-दादोंसे अधिक काम करता है, और रूसका किसान भी, जबसे उसे स्वतंत्रता मिली है तबसे बड़े जोशसे काम करता है। जहां जमीन उसकी अपनी है वहां वह जी-तोड़ मेहनत करता है। हब-शियोंकी मुक्तिके विरोधीकी चिल्लाहट दास-स्वामियोंके लिए मूल्यवान् हो सकती है; पर खुद गुलामोंके लिए उसकी कितनी कीमत है यह वेही जानते हैं, क्योंकि उन्हें उसका असली मतलब माल्यम है।

इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्रियोंने ही तो हमें यह वताया है कि मजदूरी पर काम करनेवाला अकसर मन लगाकर काम नहीं करता और जो आदमी जानता है, कि जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी ही मेरी कमाई बढ़ेगी वही खुब मेहनतसे काम करेगा और उसका श्रम अधिक उत्पादक भी होगा। व्यक्तिगत संपत्तिके सारे स्तोत्रोंका सार यही निकाला जा सकता है।

अर्थशास्त्री लोग जब न्यक्तिगत संपत्तिका गुण-गान करने लगते हैं तब वे कहते हैं कि जो भूमि पहले अनुत्पादक, दलदल और पथरीली थी वह उस समय अच्छी फर्स्लें देने लगती हैं जब कृपक उस भूमिका स्वामी वनकर खेती करने लगता है। पर इससे तो उनकी न्यक्तिगत संपत्तिका औचित्य किसी तरह सिद्ध नहीं होता। जब अर्थशास्त्री स्वर्य स्वीकार करते हैं कि हमारी गाड़े पसीनेकी कमाई दूसरोंकी जेबमें न चली जाय, इसका विश्वसनीय उपाय केवल यही है कि अम अथवा उत्पादनके साधनोंपर अपना कब्जा हो—और यह सही भी है—तो वे इसी बातको सिद्ध करते हैं कि जब मनुष्य स्वाधीन रूपमें काम करता है, जब उसके काममें बाधा डालनेवाला कोई निरोक्षक न हो, और जब वह देखता है कि उसके अमका लाभ उसे और उसके जैसे अन्य अमिकोंको ही मिलता

है, भालिसयोंको नहीं, तभी वह सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है। उनकी दलीलोंसे इसके भतिरिक्त और कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, और यही बात हम स्वयं मानते हैं।

श्रमके साधनोपर किंस तरहका कव्जा होना चाहिए, अर्थशास्त्री इस बारेमें अप्रत्यक्ष रूपसे इतना ही कहते हैं कि किसानको इस बातका इतमीनान होना चाहिए कि वह अपनी मेहनतसे जो मालपेदा करेगा और खेतका जो सुधार करेगा उसके लाभसे वह वंचित न होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें यह साबित करना है कि व्यक्तिगत स्वामित्व ही अधिकारका सर्वोत्तम प्रकार है, और किसी तरहका कव्जा इष्ट नहीं है, तो उन्हें यह दिखाना चाहिए कि पंचायती स्वामित्वकी व्यवस्थामें जमीनसे उतनी उपज नहीं होती जितनी व्यक्तिगत अधिकारकी अवस्थामें होती है। पर इसे वे साबित नहीं कर सके है। वस्तुतः वात इसके विप-रीत होती देखी गयी है।

वॉड (स्विटजरलेंड) प्रदेशके किसी पंचायती गांवकी मिसाल कीजिए। जाड़ेके दिनोंमें गांवके सब आदमी जंगलमें लकड़ी काटने जाते हैं। जंगल पंचायती है अर्थात्सवकी शामिल मिल्कियत है। 'श्रमके इन्हीं स्यौहारों'में लोगोमें कामके लिए सबसे अधिक उत्साह दिखाई देता है, और मनुष्यकी शक्तिका सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है। मजदूरीका यानी पैसेके लिए किया जानेवाला काम या व्यक्तिगत स्वामीके सारे प्रयत्न उसका मुकाविला नहीं कर सकते।

अथवा रूसके किसी गांवको छीजिए। गांवके सभी मेंद-औरत किसी पंचायती खेतकी फसल काटने जाते हैं। उस वक्त आपको मालूम होगा कि यदि मनुष्य सार्वजनिक उत्पादनके छिए सबके साथ काम करे तो वह कितना पैदा कर सकता है। पुरुष अधिक-से-अधिक हंसिया फैलाकर काटनेमें एक-दूसरेसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, और खियां उनके पीछे-पोछे बढ़ी आती हैं, जिसमें वे काटनेवालोंसे पीछे न छूट जायं। वह 'श्रमका त्यौहार' होता है। कुछ घंटोंमें ही सौ आदमी इतना काम कर डालते हैं जितना यदि वे अलग-अलग करते तो कई दिनमें न होता। मिलकर काम करनेवाले इन लोगोंके सामने अलग रहकर काम करनेवाला खेत-मालिक कितना दयनीय मालूम होता है!

इस विषयमें हम वीसियों उदाहरण अमेरिकामें पहले पहुंचनेवालों या स्विटजरलेंड, जर्मनी, रूस और फ्रांसके कुछ गावेंसि दे सकते हैं। रूसमें कुछ राज, बढ़ई, मल्लाह, मछुए आदि मिलकर कोई काम लेते हैं और किसी वीचवालेकी मदद लिये विना उपज या मजदूरी आपस में बांट लेते हैं। इंगलैंडके कारखाने भी इसकी मिसाल हो सकते हैं, जहां इसी उस्लसे (सबको इकड़ी) मजदूरी दी जाती है। खानाबदोश जातियोंके बड़े-बड़े शामिल शिकारों और कुछ आदमी मिलकर संयुक्त रूपसे आजकल जो बहुतसे उद्योग-व्यापार करते हैं उनका भी इस सिलसिलेमें जिक किया जा सकता है। प्रत्येक उदाहरणमें हम दिखा सकते हैं कि मजदूरीपर काम करनेवाले या अकेले काम करनेवाले वैयक्तिक मालिकके कार्यकी अपेक्षा मिलकर किया हुआ शिराकती काम कहीं अच्छा होता है।

सुख-प्राप्ति, अर्थात् शारीरिक, कला या सोंदर्य-संबंधी और नैतिक-आवश्यकताओं की पूर्ति सदा मनुष्यके काम करने के लिए सबसे वड़ी प्रेरणा रही है ? मजदूरीपर काम करनेवाला व्यक्ति किंठनाईसे भोजन-बस्थमर पदा कर पाता है, पर स्वाधीन व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्ति और दुद्धि काममें लगाता है और उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सामग्री उत्पन्न करता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं जितना ही श्रम करूं गा उतनी ही अधिक सुख-सुविधा मेरी और दूसरोंकी बढ़ेगी। पहले प्रकारका श्रमी दरिद्रता और दुरवस्थाके ही विचारोंमें गर्क रहता है, और दूसरा भविष्यमें सुख-सुविधा पाने और अपने शौक-आरमान पूरे कर सकनेकी भाशा रखता है। इसी अंतरमें सारा रहस्य है। इसलिए जो समाज यह चाहता है कि सब लोग सुखसे रहें, सबका जीवन सभी दृष्टियोंसे सफल-सार्थक हो सके, वह लोगोंको अपनी खुशीसे काम करनेकी सुविधा देगा। गुलामी और मजदूरीकी प्रथासे अवतक जो कुछ उत्पत्ति दुई है, स्वेच्छापूर्वक किया हुआ काम उससे कहीं अधिक उत्पा-दन करेगा, और वह उससे कहीं अच्छा भी होगा।

## २

आजकल जीवित रहनेके लिए जो श्रम सनिवार्य है उसे हर एक आइनी वृसरेपर लादनेकी कोशिश करता है, और लोग समझते हैं कि सदा यही हाल रहेगा।

सनुष्य-जीवनके टिए जो काम अनिवार्य रूपसे व्यवस्यक है वह सुर्यतः हायका या शारीरिक है। हम कटाकार हो या वैज्ञानिक, पर रोटी, कपहे, सदकें, जहाज, रोशनी बादि शारीरिक श्रमसे पैटा होनेवाली चीजोंके विना किसीना भी काम नहीं चल सकता। इसके सिवा हमारी रुचियां-इच्छाएं कितनी ही टच करामय या सूझ्म दार्शनिक क्यों न हों, टनकी पूर्ति तो शारीरिक श्रमसे ही हो सकती है और इसी श्रमसे, जो जीवनका आधार है, हर एक वचना चाहता है।

हम बच्छी तरह समझते हैं कि आजकी स्थितिमें यह भनिवार्य है। कारण यह कि आजकल शारीरिक श्रम करनेका अर्थ होता है अपने आपको किसी अस्वास्थ्यकर कारखानेमें रोज इस या वारह घंटे वंद रखना और उसी काममें वीस या तीस वर्षतक, संभव है सारी जिंदगी, बंधे रहना।

टसका वर्ष है नाम-मात्रकी मञ्जूरी या चेतन मिलना, कल कैसे गुजारा होगा इसका कुछ ठीक न होना, कामके विना बैठे रहना, अकसर रोटी-कपड़ेको मुहताज रहना, और अपने और अपने बच्चोंके बदले दूसरोंको खिलाने, पहनाने, उनका मन-बहलाव करने और उन्हें पट्ने-लिखानेके लिए चालीस साल काम करनेके बाद बहुघा किसी अस्पतालमें जाकर मर जाना।

उत्तके मानी होते हैं जीवनमर नीचा समझा जाना। राज-नीतिज्ञ लोग शारीरिक श्रम करनेवालेकी कितनी ही बढ़ाई नयों न करते रहें, वह दिमागी काम करनेवालेसे सदा नीचा हा समझा जाता है। और जो आदमी दस घंटे कारखानेमें मशक्त कर चुका हो उसके पास न इतना समय रहता है और न इतने साधन कि वह विज्ञान और कलाका आनंद उठाये, या इनमें रस लेने लायक ही वन सके। उसे तो विशेषा-धिकार-प्राप्त जनोंकी जूरुनसे ही संतोष करना पड़ता है।

हम समझते हैं कि ऐसी अवस्थामें शारीरिक श्रम करना क्यों दुर्भाग्य या अभिशाप माना जाता है।

हम जानते हैं कि सब मनुष्योंका यही स्वम है—यही आकांक्षा है कि हम और हमारे बचे इस नीची दशासे जपर उठ जायं, अपने लिए 'स्वतंत्र' स्थित बनालें, जिसका अर्थ यही तो होता है कि वे भी दूसरों के श्रमपर जीवित रहने लगें।

जबतक देहते काम करनेवालों और दिमागसे काम करनेवालोंके दो पृथक्-पृथक् वर्ग रहेंगे तबतक यही हाल रहेगा।

जव मजदूरको मालूम है कि उसके भाग्यमें तो सदा छुटाई, गरीबी और कल क्या होगा इसकी चिंता लगी रहना ही है तो इस वेगार-जैसे काममें उसको क्या दिलचस्पी हो सकती है। इसलिए जब हम लाखों आदिमियोंको रोज सवेरे उठकर हल-हयौड़ा सम्हालते देखते हैं तो उनके अध्यवसाय, अपने कार्यके प्रति उत्साह और मशीनकी तरह आज्ञा-पालन तथा भविष्यके लिए कोई आशा न रखते हुए भी इस दु:ख-भरे जीवनका बोस ढोते रहनेकी आदतपर आश्चर्य होता है। वे कभी यह स्वम भी नहीं देख सकते कि जिस मनुष्य-जातिके पास उदार प्रकृतिके सारे खजाने और ज्ञान-विज्ञान तथा कलाके सारे आनंद हैं और जो आजकल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियोंके लिए ही सुरक्षित हैं, किसी दिन हम या हमारे बच्चे भी उसी मनुष्य-जातिके अंग वन सकेंगे।

धारीरिक और मानसिक अमका यह विलगाव मिटा देनेके लिए ही तो हम मजदूरी-प्रथाका अंत कर देना और साम्यवादी क्रांति चाहते हैं। उस समय अम करना दुर्भाग्य या पूर्वकृत पापका फल न प्रतीत होगा। तब उसका रूप वह होगा जो होना चाहिए—अर्थात मनुष्यकी सारी शक्तियोंका स्वेच्छासे, विना दवाव या मजदूरीके, काममें लाया जाना।

यहीं इस परंपरा-प्राप्त घारणाकी भी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि 'चांदीके 'चांकुक'—मजदूरीके लालचसे काम अच्छा होता है।

यदि आपको वर्तमान उद्योग-धंधोंमें होनेवाला जन-शक्तिका भारी अप-व्यय देखना हो तो आप 'नमूनेके कारखानों' (Model Factories) में, जो जहां-तहां दिखाई पढ़ जाते हैं, न जाकर दो-चार मामूली कारखानोंमें जाइए। अगर आपको एक कारखाना ऐसा मिला जिसका प्रबंध थोड़ा बहुत समझदारीसे किया जाता हो तो सौ या इससे भी अधिक ऐसे मिलेंगे जिनमें मनुष्यकी मेहनत नुरी तरह वरवाद की जाती है, और जिसका उद्देश्य वस इतनाही होता है कि मालिकको कुछ रुपये और मिल जायं।

इन कारलानों में आप देखेंगे कि वीससे पचीस वरसतक युवक वेंचोंपर सारे दिन वेठ रहते हैं। उनकी कमरें झकी और छातियां धंसी हुई हैं, और वे अपने सिर और शरीरको झकझोरकर, वाजीगरकी जैसी फ़रतीसे, स्त या फीतेके कर्घोंपरके बचे हुए वेकार दुकड़ोंके दोनों सिरों को जोड़ रहे हैं। ये 'सुखंडी मारे हुए' लोग अपने देशको कैसी संतानें दे जायंगे ? पर मालिक कहता है कि "ये लोग मेरे कारखानेकी दो बित्ते ही जगह तो लेते हैं, और हरएकके कामसे एक अठबी तो अपनी हो ही जाती है।"

ळंदनके एक बढ़े भारी कारखानेमें हमने देखा कि सत्रह-सत्रह साल की लड़िक्यां दियासलाइयोंकी टोकरियां सिरपर उठाकर एक कमरेसे दूसरेमें ले जाती हैं, और इससे उनके सिरके बाल इसी उन्नमें झड़ गये हैं। कोई छोटी-सी मशीन इस कामको कर सकती थी। पर मालिक तो कहेगा कि "इसमें इमारे बहुत थोड़े पैसे खर्च होते हैं। जो खियां कोई खास धंघा नहीं जानतीं वे सस्ती मिल जाती हैं। फिर हमें मशीनंकी क्या जरूरत ? जब ये काम करने लायक न रहेंगी तो दूसरी इनकी जगह आ जायंगी। सड़कोंपर इतनी तो मारी-मारी फिरती हैं!"

किसी बढ़े मकानकी सीढ़ियोंपर जाड़ेकी वर्फीछी ठंडवाछी रातमें आपको नंगे पांव सेतता हुआ एक बालक मिलेगा, जिसकी बगलमें अख-बारोंका बंडल दबा होगा। ...वर्चोंकी मजदूरी इतनी सस्ती पढ़ती है कि रोज शामकों आठ आनेके अखबार वेच छेनेके लिए कोई भी लड़का रक्खा जा सकता है, जिसमेंसे आना, डेढ़ आना उसको मिलेगा। बड़े-बड़े शहरोंमें आप बराबर देखेंगे कि सयाने और तगढ़े आदमी तो सदकॉपर मारे-मारे फिर रहे हैं और महीनोंसे बेकार हैं, और उनकी लड़कियां कारखानोंकी गरम भापमें काम करके पीली पड गयी हैं, उनके लहके ह्रद्वोंसे हाथसे काला पालिश भर रहे हैं, या जिस उन्नमें उन्हें कोई काम सीखना चाहिए था उसी उन्नमें साग-तरकारीका टोकरा डोते फिरते हैं. और अठारह या वीसकी उम्रमेंही बारहमासी वेकार बन जाते हैं।

सनक्रांसिस्कोसे लेकर सास्कोतक और नेपुल्ससे छगाकर स्टाकहोस तक. सर्वंत्र यही दशा है। मानव-शक्तिका अपन्यय ही हमारे उद्योग-थंथीं की मुख्य विशेषता है। न्यापारका तो कहना ही क्या. वहां तो उसकी और भी भारी बर्बादी होती है।

जो शास्र वस्तुतः मनुष्य-शक्तिके अपन्ययका विज्ञान है, मजदूरी-स्यवस्था में उसी को 'राजनीतिक मितन्ययिता-शास्त्र' ( Political Economy ) का नाम दिया गया है। कैसा करण व्यंग्य है !

इतना ही नहीं. आप किसी सुव्यवस्थित कारखानेके संचालकसे बार्तें करें तो वह आपसे बढ़े भोलेपनके साथ कहेगा कि "भाजकल होशिन यार फ़र्तीले और मन लगाकर काम करनेवाले भादमी नहीं मिलते। हर सोमवारको काम चाहनेवाले बीस-पद्मीस आदमी हमारे पास आते हैं। यदि कोई कामका आदमी आये तो हम अपने और आदिमियोंको हटाकर भी उसे रख हैं। ऐसे आदमीको हम देखते ही पहचान हेते और रस छेते हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने किसी पुराने आदमीको बिदा क्यों न कर देना पढ़े।" जो आदमी इस प्रकार निकाला जाता है और जो दूसरे दिन निकाले जायंगे वे सब वेकार श्रमिकोंकी गिनती बदाते हैं। यही वेकार-वर्ग पूंजी-पतियोंकी 'रक्षित सेना' है। जब काम बद जाता. है या हड़तालियोंको दवाना होता है तभी ये वेकार श्रमिक कारखानोंमें काम करनेको बुलाये जाते हैं। और जों मजदूर साधारण प्रकारका ही काम कर सकते हैं, जिन्हें काम कम होते ही प्रथम श्रेणीके कारलाने हटा देते हैं, उनका क्या होता है ? वे दलती उम्रके और मन लगाकर काम न करने वाले श्रमिकों की विशाल सेनामें भरती हो जाते हैं। ये लोग उन द्वितीय श्रेणीके कारखानोंमें चक्कर काटा करते हैं जिनका खर्च सुश्किलसे निकलता हैं, जो गाहकको चाल भौर घोखेमें फंसाकर जीवित रहते हैं, भौर विशेषतः दूर देशोंके खरीदारोंमें भपना माल खपाते हैं।

अगर आप खुद उन श्रमिकोंसे ही मिछें और बातचीत करें तो आप को साह्म होगा कि इन कारखानोंसें पूरा काम न करना ही नियम है। जब कोई आदमी ऐसे कारखानेमें काम करने जाता है तो सबसे पहला उपदेश जो उसे साथी मजदूरोंसे मिलता है वह होता है—"जितना दाम, उतना काम!"

कारण यह है कि काम करनेवाले जानते हैं कि अगर हम उदारताके उद्रेकमें मालिककी बिनतीसे गीले हो गये और किसी जरूरी आंदरको पूरा करनेके लिए तेजीसे हाथ चलाकर कुछ ज्यादा काम कर दिया तो आगे मजदूरीकी साधारण दरमें ही हमसे उतना काम लिया जायगा। इसलिए ऐसे सभी कारलानों में जितना माल तैयार कर सकते हैं उतना करते नहीं। कुछ उद्योग घंघों तो माल जानवृह्मकर कम तैयार किया जाता है जिसमें वह सस्ता न हो जाय, और कभी-कभी मजदूर सांकेतिक शब्दों में परस्पर कह देते हैं—''जैसा दाम, वैसा काम।"

मजदूरीपर किया जानेवाला काम गुलामीका काम है। मजदूरी-प्रथा से पूरी उत्पत्ति नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। अब समय आ गया है कि उत्पादक कार्यके लिए मजदूरी ही सबसे प्रबल प्रेरक हैं — इस वहमको लोग अपने दिमागसे निकाल हैं। हमारे दादा-परदादाके समयसे आज जो कल-कारखानोंकी कमाई सौगुनी हो गयी है उसका कारण मजदूरी देकर काम लेनेवाला पूंजीवादी संगठन नहीं है, घल्कि पिछली शाताब्दीके अंतमें पदार्थ-विज्ञान और रसायन-विज्ञानका छलांग मारकर बहुत आगे निकल जाना है।

३

जिन्होंने इस प्रदनका गंभीर अध्ययन किया है वे साम्यवादके कार्भों को अस्वीकार नहीं करते, बरातें कि वह पूर्ण स्वतंत्र साम्यवाद अर्थाद अ अराजक साम्यवाद हो। वे मानते हैं कि यदि असके बद्छेमें रूपया दिया जायगा—, भले ही उसका नाम 'लेयर-चेक' ( मजदूरीकी हुंदी ) हो और वह राज्य-द्वारा नियंत्रित श्रमिक संवोंको ही दिया जाय—तो मजदूरी-प्रयाकी विशेषताएं और तुराइयां उसमें बनी ही रहेंगी। उत्पत्ति के साधन समाजके हाथमें भा जायं तो भी सारी व्यवस्थाको उससे हानि पहुंचेगो। चे यह भी मानते हैं कि जय सब बालकोंको सर्वाग-पूर्ण शिक्षा दी जायगी, जब सभ्य समाजका स्वभाव श्रम करनेका हो जायगा, जब लोगोंको अपने धंचे पसंद करने और वदलनेकी आजादी होगी, जौर जब सबके सुखके लिए अपने बराबरवालोंके साथ काम करनेका सबको आकर्षण होगा, तब साम्यवादी समाजमें ऐसे उत्पादकोंकी कमी न रहेगी जो कुछ ही दिनोंमें जमीनकी उपज घोगुनी या दसगुनी कर दें, और उद्योग-धंधोंमें उन्नतिका नया उत्साह उत्पन्न कर दें।

इमारे विरोधी इस सबको मानते हैं, पर वे कहते हैं-"खतरा तो उन थोड़े-से काहिलोंसे होगा जो काम न करेंगे, चाहे कार्यका रूप और परिस्थित कितनी ही संदर हो जाय, और न अपनी आदतोंको नियमित बनायेंगे। आज भूखों मरनेकी आशंका अहियल से-अहियलको भी इसरों के साथ कदम बढ़ानेके लिए मजबर करती है। जो बक्तपर काम करने नहीं आता वह निकाल दिया जाता है। पर एक मछली भी सारे तालाबको गंदा कर देती है। दो-तीन सुस्त या उहंड मजदूर दूसरोंको भी विगाड देंगे और कारखानेमें अध्यवस्था तथा विद्रोहको भावना फैला देंगे. जिससे काम होना असंभव हो जायगा । फलतः अंतर्मे हमें फिर बल-प्रयोगका कोई तरीका निकालना ही पढ़ेगा जिससे इन सरगनोंको ठीक हिया जा सके। तब क्या मजदूरी--जितना काम, उतना दाम--की व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे दबाव भी पड सकता है और काम करनेवालेकी स्वतंत्रताकी भावनाको चोट भी नहीं लगतीः ? और सभी उपायोंमें एक अधिकारीके इस्तक्षेपकी आवश्यकता सदा वनी रहेगी, और यह स्वतंत्र मनुष्यको पसंद नहीं है।" हम समझते हैं कि इस आपत्ति को हमने ठींक तरहसे उपस्थित कर दिया।

<sup>\*</sup> इस न्यवस्थाका कुछ विस्तृत परिचय अगले परिच्छेदमें दिया गया है।

पहली वात तो यह है कि यह आपत्ति उन्हीं दलीलोंकी श्रेणीकी है जिनसे राज्य, फौजदारी कानृन, जज और जेलरकी आवश्यकता सिद्ध की जाती है ।

सत्तावादी कहते हैं—"समाजमें कुछ छेगा तो ऐसे होते ही हैं जो सामाजिक या सहयोगकी रीतियोंको नहीं मानते। इसिछए हमें मिलस्ट्रेट, कचहरियां और कारागार रफ्ते ही पहेंगे, यद्यपि इनसे सब प्रकारकी दूसरी बुराह्यां पैदा हो जाती हैं।"

इसलिए इस भी अपना वही जवाब दुहरा देते हैं जो हम हर तरह की शासन-शक्तिके संबंधमें अनेक बार दे चुके हैं-"एक संभाव्य दोपसे वचनेके लिए आप ऐसे ठपाय करते हैं जो ख़ुद उससे भी बढ़ी द्वाराई हैं. और जिनसे वही खराबियां पैदा होजाती हैं जिन्हे आप दूर करना चाहते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जिस वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्थाकी बुराहर्योंको शब आप मानने छने हैं वह मजदरी-प्रयासे. अर्थात् अपनी मेहनत बेचनेके सिवा जीवन-निर्वाहका दुसरा टपाय न होनेके कारण ही पैदा हुई है।" इसके सिवा इस तरहकी दलीलें देना वर्तमान प्रणालीके दोषोंका हेत्वामास द्वारा या गलत दलील देकर समर्थन करना सात्र है। मजदूरी या वेतनकी व्यवस्था सान्यवादके दोपोंको दूर करनेके लिए नहीं की गयी, उसका जन्म तो राज्य और व्यक्तिगत स्वा-मित्वकी तरह दूसरे कारणेंसे ही हुआ। यह तो गुलामी और 'हलनाहे किसान' (Serf ) की प्रथाकी ही देन है, केवल इसका भैसमर आधुनिक है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति और राज्यके पक्षमें पेश की जानेवाली दलीलें जैसी रुचर हैं, मजदूरी-प्रथाके समर्थनमें दी जानेवाळी युक्तियां भी वैसी ही निस्सार है।

फिर भी हम इस आपत्तिकी समीक्षा करके देखेंगे कि उसमें कुछ दम है या नहीं।

पहली बात तो यह है कि यदि स्वेच्छा-श्रमके सिद्धांतपर स्थापित समाजको सचमुच नाकारोंका खतरा हुआ, तो भाजकलकी सी इंडेके जोर से काम छेनेवाली ज्यवस्था और मजदूरी-प्रथाको भपनाये विना भी वह दूर किया जा सकेगा। मान लीजिए, कुछ स्वयं-सेवक किसी विशेष कार्यके लिए अपना संघ बनाते हैं। वे दिलसे चाहते हैं कि उन्हें अपने कार्यमें सफलता मिले, इसलिए मन लगाकर काम करते हैं। केवल एक साथी ऐसा है जो अकसर अपने कामपर गैरहाजिर रहता है। तो क्या इस कारण उन्हें अपने संघकों तोड़ देना, लुर्माना करनेके लिए एक अध्यक्ष चुन लेना, और एक दंद-विधान बना ढालना होगा ? जाहिर है कि इनमेंसे एक भी बात नहीं की जायगी, बल्कि एक दिन उस साधीसे कह दिया जायगा— "दोस्त, हम लोग तो तुन्हारे साथ काम करना चाहते हैं, पर तुम अकसर गैरहाजिर रहते हो और अपना काम भी लापरवाहीसे करते हो, इसलिए हमारा साथ अब नहीं चल सकता। तुम दूसरे साथी दंद लो जो तुन्हारी लापरवाहीको बद्दित कर लें।"

यह मार्ग इतना स्वाभाविक है कि आज-कल भी सब जगह, सब उद्योग-घंघोंमें यह बरता जाता है, और जुर्माना करने, तनस्वाह काटने और कड़ी निगरानी रखने आदि उपायोंके मुकाबिलेमें टिक सका है। एक आदमी नियत समयपर कारखानेमें काम करने आता है, पर अगर उसका काम खराब होता है, अपनी मुस्ती या किसी और दोपसे वह दूसरोंके काम में बाधक होता है, या वह झगड़ाल्ड है, तो एक दिन बर्गशतकी हद हो जाती है और उसे कारखाना छोड़ देना पढ़ता है।

सत्तावादी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान मालिक और उसके निरीक्षकों के कारण ही काम नियमसे और अच्छा होता है। पर सच यह है कि हर एक टेड़े या पेचीदा काममें, जिसमें तैयार होनेसे पहले चीजको कई हायों से गुजरना पड़ता है, खुद कारखाना ही, अर्थाद समष्टि-रूपसे वहांके श्रमिक ही, मिलकर इस बातका ध्यान रखते हैं कि काम अच्छा हो। इसी कारण इंग्लेंडके अच्छे निजी कारखानोंमें निरीक्षक कम होते हैं। फ्रांसके कारखानोंके औसतसे तो बहुत कम, और इंगलेंडके राजकीय कारखानोंसे भी कम होते हैं।

ं सार्वजितिक सदाचार भी इसी प्रकार एक हदतक कायम रखा जाता है। सत्तावादी कहते हैं कि उसकी रक्षा चौकीदारों, जर्जो और पुलिस वालोंकी बदौलत ही होती है, पर वास्तवमें वह 'इनके मावजूद' बना रहता है। किसीने बहुत पहले कहा था कि ''बहुतसे कानूनतो ऐसे हैं जो अपराधी पैदा करते हैं।"

और हर रोज यही तरीका वरता जाता है, और इतने वहे पैमानेपर कि केंत्रल किताबके कींद्रे उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। जब कोई रेलवे-कंपनी, जो दूसरी कंपनियोंसे संबद्ध है, अपने इकरार पूरे नहीं कर सकती, उसकी गाढ़ियां लेट होती है और माल स्टेशनोंपर पढ़ा रहता है, तो दूसरी कंपनियां अपना इकरारनामा रद्द कर देनेकी धमकी देती हैं, और यह धमकी आम तौरसे कारगर होती है।

आम खयाल है, और कम-से-कम सरकारी स्कूलोंमें तो यह सिखाया ही जाता है, कि न्यापारी अपने इकरार दाने और अदालतके दरसे ही पूरा करते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। दसमें से नौ मामलोंमें नचन-मंग करनेवाले न्यापार कों में महीं पहता। लंदन-जैसे न्यापार केंद्रमें भी यदि कोई न्यापारी अपना देना नहीं खुकाता और पाननेदारको अदालतकी शरण लेनी पढ़ती है, तो अधिकांश न्यापारी सदाके लिए उस आदमीसे अपना कारवारी संबंध तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके कारण उनके एक आईको अदालत जाना पढ़ा।

जब यह उपाय कारखानेके श्रमिकों, न्यापारियों और रेखने कंपनियोंमें भाज भी काममें छाया जारहा है तो उस समाजमें न्यों न बरता जायगा जिसका आधार अपने मनसे किया हुआ काम होगा ?

मान स्त्रीजिए, एक संस्था यह तय करती है कि उसके प्रत्येक सदस्यको निम्नलिखित प्रतिज्ञाका अनुसरण करना होगा—

"हम इकरार करते हैं कि हम तुम्हें अपने मकानों, सदकों, सवारियों स्कूछों, अजायबघरों आदिसे काम छेने देंगे। शर्त यह है कि तुम बीससे छगाकर पैताछीस-पचासकी उम्रतक रोज चार या पांच घंटे ऐसे काममें छगाते रहो जो जीवनके लिए आवश्यक माना गया हो। तुम जिस उत्पादक-संघमें समिमिलित होना चाहो हो सकते हो, या नया संघ भी बना सकते हो, बशर्ते कि वह आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन करे। जो समय तुम्हारे पास बच रहे उसमें तुम अपनी रुचिके अनुसार मनोरंजन या कला या विज्ञानकी साधनाके लिए जिसके साथ चाहो सहयोग कर सकते हो।

"हम मुमसे केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम अन्न-वस्र उत्पन्न करने या सकान बनानेवाले संघोंमें या सार्वजनिक स्वास्त्य-सफाईके या रेल-ट्राम जैसे किसी आवश्यक कार्यमें सालभरमें अपने बारह या पंद्रह सौ घंटे देदो। इस कामके बदलेमें हम इतमीनान दिलाते हैं कि जो कुछ ये संघ उत्पन्न करते हैं या करेंगे वह सब तुन्हें सफ्त मिलेगा। हमारे संगठनमें हलारों उत्पादक संघ हैं और यदि उनमेंसे एक भी किसी भी कारणसे तुम्हें न ले सके या तम कोई उपयोगी वस्तु उत्पक्त करनेके नितांत अयोग्य सिद्ध हो या वैसा काम करनेसे इनकार करो, तो तुम्हें बहिष्कृत व्यक्ति या अपा-हिजको तरह रहना होगा । यदि हमारे पास जीवनोपयोगी सामग्री इतनी हुई कि इम तुम्हें दे सकें तो हम खुशीसे दे देंगे। मनुष्य होनेके नाते जीवित रहना चुम्हारा अधिकार है। पर चुंकि चुम विशेष परिस्थितिमें रहना और सवसे अलग हो जाना चाहते हो, इसलिए बहुत सुमकिन है कि तुम्हें अन्य नागरिकोंसे अपने नित्यके न्यवहारमें कष्ट उठाना पड़े। तुम मध्यवित्त समाजकी छाया समझे जाओगे। हां, तुम्हारा कोई मित्र तुममें कोई विशेष प्रतिमा देख तुम्हारा सय जरूरी काम अपने उपर छेकर तुम्हें समाजके अति अपने सब नैतिक कर्तव्योंसे मुक्त कर दे तो और बात है।

"अंतमें, यदि तुम्हें यह व्यवस्था न रुचती हो तो इस विस्तृत भूमंडलपर और कहीं जाकर दूसरी परिस्थिति तलाश करो, या अपने अनुयायी ढुंढ़कर, नये सिद्धांतोंपर, नया संगठन कर लो। हमें तो अपने ही सिद्धांत पसंद हैं।"

साम्यवादी समाजमें काहिलोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी तो उनकी तिकाल बाहर करनेके लिए यही उपाय किया जायगा। g

हमारा खयाछ है कि जिस समाजमें व्यक्तिको सचमुच पूर्ण स्वाधी-नता होगी उसमें इस बातका ढर शायद न रहे।

यद्यपि प्र्जीका व्यक्तिगत स्वामित्व अकर्भण्यताको प्रोत्साहन देता है, फिर भी बीमारोंको छोड्कर सच्चे अर्थमें आलसी आदमी कम ही होते हैं।

मजदूर अकसर कहा करते हैं कि 'बावू-वर्ग' के लोग अकर्मण्य हैं। अवहरय ही ऐसे लोगोंकी तादाद उसमें काफी हैं, फिर भी वे अपवाद-रूप ही हैं। विस्क हर एक कल-कारखानेमें आपको मध्यम वर्गके ऐसे एक दो आदमी अवहय मिलेंगे जो बहुत अधिक काम करते हैं। यह तो सत्य है कि इस वर्गके अधिकांश लोग अपने विशेपाधिकारोंसे लाभ उठाकर अपने लिए ऐसे ही काम रखते हैं जो कम-से-कम अरुचिकर हों। वे साफ-सुथरी, हवादार जगहोंमें काम करते हैं, खाना भी उन्हें अच्छा मिलता है, जिससे वे बिना अधिक थके अपना काम कर सकते हैं। पर यही सारी वातें तो हम हर एक अमिकके लिए, बिना किसी अपनादके, चाहते हैं।

यह बात भी कहनी ही होगी कि यद्यपि अपनी ऊंची स्थितिके कारण धनाख्य छोग प्रायः समाजमें नितांत अनुपयोगी या हानिकर कार्य भी करते हैं, फिर भी राज्य-मंत्री, विभागोंके अध्यक्ष, कारखानोंके मालिक, व्यापारी, साहूकार आदि रोज कई घण्टे काम करते हैं। और इसमें उन्हें थोड़ी बहुत थकावट भी माल्डम होती ही है तथा इस अनिवार्य कर्तन्यसे छुटी पाना उन्हें भी अच्छा छगता है। यद्यपि इनमें दसमें से नौ कार्य हानिकर हैं फिर भी उन्हें वे वैसे ही थकानेवाले माल्डम होते हैं। पर हानिकर कार्य करनेमें भी (ज्ञात रूपसे हो या अज्ञात रूपसे ) और अपने विशेषाधिकारोंकी रक्षा करनेमें इतने पुरुपार्थका परिचय देकर ही तो मध्यम वर्ग सरदारों-जागीरदारोंको पराजित कर पाया और जनतापर शासन कर रहा है। वह आलसी, मेहनतसे भागनेवाला होता

तो उसका अस्तित्व भी राजा-रहेसोंके वर्गकी तरह कवका मिट चुका होता। जिस समाजमें व्यक्तिसे रोज चार पांच घंटे ही रुचिकर और स्वास्त्र्यकर काम लिया जायगा उसमें मध्यमवर्गके यही लोग अपना काम बहुत अच्छी तरह करेंगे, और जिस भयंकर परिस्थितिमें आजकल लोगों को काम करना पड़ता है उसका सुधार किये बिना न रहेंगे। यदि लंदन की जमीनके भीतरकी मोरियोंमें हक्सले जैसे वैज्ञानिकको पांच-छः घंटे भी बिताना पड़ता तो विश्वास रिलिए कि वह उन्हें वैसी ही आरोग्यकर बना देनेका उपाय निकाल लेता जैसी उसकी शरीर-शासकी प्रयोगशाला थी।

अधिकांश श्रीमकोंको आलसी कहना तो ऐसी असंगत बात है जो केवल जडवादी अर्थशास्त्रियों और परोपकार-व्रती व्यक्तियोंके मुंहसे ही निकल सकती है।

भाप किसी समझदार कारखानेदारसे पूछें तो वह भापको बतायेगा कि भगर श्रीमक दिलाईसे काम करनेकी टान लें तो सारे कारखाने बंद कर देने पढ़ें। फिर तो कितनी भी सख्ती की जाय और कैसी ही निगरानी रक्खी जाय, सब वेकार होगा। आपने देखा होगा कि सन् १८८७ में जब कुछ आंदोलनकारियोंने 'थोड़ा दाम, थोड़ा काम,' के सिद्धांत "और घीरे चलो, बृतेसे अधिक काम मत करो, और जितना हो सके नुकसान करों", का प्रचार आरंभ किया तो इंग्लेंडके कारखानेदारों में कैसा आतंक छा गया था। जो लोग एकही दिन पहले श्रीमकोंको नीति-अध और उनके कामको नुरा बताते थे वे ही चिल्लाने लगे कि "ये आंदोलनकारी मजदूरोंको विगाइले-बहकाते और हमारे उद्योग-धंघोंको नष्ट कर डालना चाहते हैं।" पर यदि श्रीमक सुद ही सुस्त या आलसी होते और केवल निकाल दिये जानेके डरसे ही काम करते होते, तो उन्हें विगाइने बहकाने की बातका मतलब ही क्या होता ?

इसलिए जब हम कहते हैं कि समाजमें आलसी लोग भी हो सकते हैं तो समझ रखना चाहिए कि यह बात थोड़ेसे आदमियोंके बारेमें ही है। इस अल्य-संल्याके लिए कोई कानृन बनानेसे पहले इसके आलस्यके मूल कारणको मालुम करलेना क्या समझदारीकी बात न होगी ? विवेक—हिंसे देखनेवाला ज्यक्ति अच्छी तरह जानता है। कि जी लड़का स्कूलमें सुस्त कहा जाता है उसकी सुस्तीका कारण यह है कि उसकी सुरं लंगसे पढ़ाया जाता है, और इसीलिए वह विषयको समझता नहीं। अकसर लड़केके दिमागमें खूनकी कमीकी शिकायत होती है, जो दिस्ता या अस्वास्थ्यकर शिक्षाका फल होती है। जो लड़का संस्कृत या अरवीके विषयमें सुस्त होता है वह साहन्समें तेज हो सकता है, खासकर जब उसे शारीरिक कामकी सहायतासे पढ़ाया जाय। जो लड़की गणितमें कमजोर होती है उसे जब संयोगवश कोई ऐसा पढ़ानेताला मिल जाता है जो उसे गणितके वे मूल सिखांत समझा देता है जो उसकी समझमें नहीं आये थे, तब वह अपने द्रजेंमें हिसाबमें सबसे तेज हो जाती है। एक अमिक, जो कारखानेमें दिलाईसे काम करता है, तड़के ही अपने चगीचेको खोदने-सींचनेमें लग जाता है, और रात होनेपर जब सारी प्रकृति विश्राम करती है तब किर काम करता है।

'किसीने कहा है कि जो चीज़ अपने नियत स्थानपर नहीं होती वहीं खूड़ा है। जो लोग सुस्त कहलाते हैं उनमेंसे दसमें से नौके बारेमें भी यही कहा जा सकता है। ये लोग ऐसे रास्तेपर बहक गये हैं जो उनके स्वभाव या योग्यताके अनुकूल नहीं है। महान् पुरुषोंके जीवन-चरित्र पढ़ते समय हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनमेंसे बहुतेरे आलसी थे। वे तबतक आलसी रहे जबतक उन्हें ठीक रास्ता नहीं मिला, ठीक रास्ता मिलते ही वे अति परिश्रमी बन गये। डारविन, स्टिफेनसन आदि अनेक खोजी:और आविष्कारक आलसियोंकी इसी श्रेणीके थे।

अकसर मुस्त आदमी वही होता है जिसे यह पसंद नहीं है कि वह जिंदगीमर पिनका अठारहवां भाग या घड़ोका सौनां हिस्सा ही बनाता रहे, और जो यह अनुभन्न करता है कि उसके पास बहुत अधिक शक्ति है और उसे किसी दूसरे ही काममें लगना पसंद करता है। वह यह नहीं चाहता कि वह तो जीवन भर किसी कारखानेकी बेंचपर कमर तोदता रहे और उसका मालिक उसकी बदौलत गुलक्करें उड़ाता रहे। वह यह भी जानता है कि मालिकसे मेरी खोपड़ीमें कुल ज्यादा ही अकल है, पर मेरा कुसूर इतना ही है कि मैंने महलमें जन्म न सेकर गरीबकी कुटियामें जन्म लिया।

आलिसयोंमें बहुत बड़ी संख्या तो ऐसे लोगोंकी होती हैं जो इस कारण आलसी हैं कि जिस कामसे ने पेट पालते हैं उसे अच्छी तरह नहीं जानते। ने देखते हैं कि उनके हायसे जो चीज बनती है वह सदोप बनती है या अच्छी नहीं बनती। ने उसे अच्छी बनानेका यत भी करते हैं, पर बना नहीं पाते। इससे ने समझने लगते हैं कि जिस बुरे हंगसे हमें काम करनेकी आदत लग गयी है उसके कारण हम कभी सफल नहीं हो सकते। तब ने अपने कामसे घुणा करने लगते हैं। उन्हें दूसरा काम आता नहीं, इस कारण सभी कामोंसे उन्हें नफरत हो जाती है। हजारों कारीगर और कलाकार इसी होपके कारण असफल होते हैं।

परंतु जिसने छोटी उम्रसे ही अच्छी तरह बाजा यजाना, मूर्ति गढ़ना या चित्र बनाना सीख लिया है, और इस कारण जिसे यह विश्वास है कि जो काम मैं करता हूं वह सुंदर होता है, वह अपने धंधेको कभी न छोड़ेगा। उसको अपने काममें आनंद मिलता है और उससे वह थकता नहीं, जबतक कि वह अपनी शक्तिसे बहुत अधिक श्रम न करे।

भिन्न-भिन्न कारणोंसे पैदा होनेवाले बहुतसे परिणामोंको 'आलस्य' का नाम दे दिया गया है। उनमेंसे हरएक समाजके लिए हानिकारक होनेके बदले उपयोगी हो सकता है। अपराध-प्रवृत्ति और मानव-प्रवृत्तियोंसे संबंध रखनेवाले सभी प्रश्नोंके समान इस विषयमें भी ऐसे तथ्य इक्ट किये गये हैं जो एक दूसरेंसे सर्वथा भिन्न हैं। लोग आलस्य या अपराधकी निंदा करते हैं, पर इनके कारणोंके विदल्लेपणका कष्ट नहीं उठाते। वे जल्दीसे इन दोपोंके लिए लोगोंको दंड दे देते हैं और इसपर विचार नहीं करते कि कहीं यह दंड ही तो 'सुस्ती' या 'अपराध'की प्रवृत्तिकों न बदा देगा। अ

<sup>\*</sup> रस विषयमें लेखककी पुस्तक 'In Russian and French Prisons' (स्त्री और फ्रेंच जेलखानोंमें ) पठनीय है।

इस कारण यदि किसी स्वाधीन समाजमें आलसियोंकी संख्या बदने लगेगी तो वह दंड देनेके पहले इस दोषका कारण दंदेगा, जिसमें वह दूर किया जा सके। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अगर कोई लढ़का इसलिए सुस्त है कि उसे रक्तन्यूनताका रोग है तो उसके दिमागमें विज्ञान ठूंसनेकी कोशिश न कीजिए। इसके पहले उसके शरीरकी पुष्टिका उपाय कीजिए जिसमें उसमें खून बढ़े और ताकत आये। उसे देहातमें या समुद्रतटपर ले जाइए ताकि उसका समय भी व्यर्थ नष्ट न हो। वहां उसे पुस्तकोंसे नहीं, किंतु प्रकृतिके द्वारा पढ़ाइए। दो मीनारोंके बीचकी दूरी या किसी पेड़की जंचाई नापकर रेखागणित सिखाइए, फूल तोइते हुए या समुद्रमें मछली पकड़ते समय प्रकृति-विज्ञान पढ़ाइए, और जिस नावमें बैठकर वह मछली मारने जायगा उसे बनाते समय पदार्थ विज्ञानकी शिक्षा दीजिए। पर दया करके उसके दिमागमें बढ़े-बढ़े कवियों-लेखकोंके वाक्य और मृत भाषाएं मत ठूंसिए। उसको आलसी मत बनाइए!

अथवा एक ऐसा लड़का है जिसमें न कोई ढब-सलीका है, न उसकी आदतें ही नियमित हैं। बालकोंको पहले अपने बीचमें हो व्यवस्थाकी आदत खालने दीजिए, फिर प्रयोगशाला और कारखाने, जहां थोड़ी जगहमें काम करना होगा, बहुतसे औजार इधर-उधर बिखरे होंगे, और एक बुद्धिमान् शिक्षक उन्हें बतानेवाला होगा, व्यवस्था सिखा देंगे। पर अपने स्कूलमें व्यवस्था सिखाकर छन बालकोंको अव्यवस्थित प्राणी मत बनाइए। आपके स्कूलोंमें सिवाय इसके कि एक-सी बेंचें पांतमें सजाकर रक्खी रहती हैं, और कीन-सी व्यवस्था होती है ? वे तो वास्तवमें शिक्षणकी अव्यवस्थाके सच्चे नमूने हैं। कोई भी बालक उनसे समन्वय, संगति और व्यवस्थित रूपसे कार्य करना नहीं सीखता।

भिन्न-भिन्न अस्सी लाख योग्यताएं रखनेवाले अस्सी लाख विद्यार्थियों के लिए भापका शिक्षा-विभाग कोई एक शिक्षण-पद्धति बना देता है। न्वया आप नहीं समझते कि मामूली दर्जेकी योग्यता रखनेवालोंकी बनायी हुई योजना मध्यम योग्यतावालोंके लिए ही उपयुक्त हो सकती है? जिस तरह भापके कारागार अपराधोंके विश्वविद्यालय हैं, उसी तरह आपके स्कूल आलस्यके विद्यापीठ हैं। स्कूलको स्वतंत्र कर दीजिए, अध्यापकोंक दरजे तोड़ दीजिए, और स्वयंसेवक अध्यापकों—शौकसे पढ़ानेवालों—के लिए अपील निकालिए। इसी नुस्लेसे सुस्तीका इलाज कीजिए; उसे भगानेके लिए कानृन न बनाइए, क्योंकि उनसे तो यह मर्ज और बढ़ता है।

जो मजदूर किसी चीजके एक छोटे-से हिस्सेको बनानेमें हो जिंदंगी मर छगे रहना नहीं चाहता, अपनी छोटी-सी फीतेकी मशीनपर काम करते-करते जिसका दम घुट रहा है, उसे जमीन जोतने, जंगलमें जाकर पेड़ काटने, चूफानी समुद्रमें जहाज या नाव चलाने दीजिए, एंजिनपर दौड़नेका मौका दीजिए, पर किसी छोटी-सी मशीन चलाने, पेंचके सिरेपर घारी बनाने या सुईकी नोकमें छेद करनेमें सारी जिंदगी बितानेको मजदूर करके उसे सुस्त, आलसी न बनाइये।

सुस्तीका कारण दूर कर दीजिए, और विश्वास रखिए कि फिर ऐसे आदमी इनेनिने ही निकलेंगे जिन्हें कामसे, खासकर अपनी सुशीसे किये जानेवाले कामसे सचसुच नफरत हो, और उनके लिए आपको दण्ड-विधान बनाने की जरूरत न पड़ेगी।

## समष्टिवादियोंकी वेतन-व्यवस्था

٠ ا

समष्टितादी (.Collectivist) दळके साम्यवादियोंने समाजके पुन-रसंघटनके लिए जो योजना बनायी है उसमें हमारी रायमें दो गलतियाँ हैं। वे यह तो कहते हैं कि प्ंजीवादी शासनको मिटा देना चाहिए, पर दों बातोंको वे कायम रखना चाहते हैं—प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन और मजदूरीकी व्यवस्था। और यही दोनों चीजें. पुंजीवादी शासनकी जड़ हैं।

प्रतिनिध-शासनके विषयमें हम कई बार अपने बिचार बता चुके हैं। फ्रांसमें, इंग्लेंडमें, जर्मनीमें और संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) में अबतक उसके इतने कुपरिणाम प्रकट हो चुके हैं कि हम यह समझ ही नहीं पाते कि कैसे कोई समझदार आदमी अब भी देश या नगरोंकी पार्लमेंटोंका हिमायती बना रह सकता है।

हम देख रहे हैं कि पार्लेमेंटी या प्रतिनिधि-शासन टूटता जा रहा है, और सब तरफसे उसपर जुक्ताचीनियोंकी बौछार हो रही है, बिक दिन दिन ज्यादा जोरसे हो रही है—उसके परिणामोंपर ही नहीं उसके सिद्धांतोंपर भी। फिर भी, मालूम नहीं क्यों, क्रांतिकारी साम्यवादी इस चंद दिनकी मेहमान प्रणालीका समर्थन करते हैं!

प्रतिनिधि-शासनका निर्माण मध्यम वर्गके छोगोंने किया और इस-छिए किया कि वे राजाके अधिकारोंका मुकाबला कर सकें, और साथ ही श्रमिक वर्गपर अपना वैध राज कायम कर सकें तथा उसे इदकर सकें। अतः पार्छमेंटी शासन मुख्यतः मध्यम वर्गका शासन है। इस शासन-प्रणालीके समर्थकोंने कभी इस बातपर ज्यादा जोर नहीं दिया कि पार्छ-मेंट या म्युनिसिपल कोंसिल राष्ट्र या नगरकी प्रतिनिधि है। उनके अधिक बुद्धिमान् लोग जानते हैं कि यह बात असंभव है। मध्यमवर्गने पार्लमेंटी शासनको महज इसलिए अपनाया कि इस किलेमें बैठकर वह राजाके अधिकारोंसे लड़ सके और साधारण जनताको स्वतंत्रता भी न दे। पर क्रमशः ल्यां-न्यां सर्वसाधारण अपने हिताहितको समझने लगे और उसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है, यह प्रणाली अन्यवहार्य सावित होती जा रही है। इसीलिए सब देशोंके लोकतंत्रवादी इसके दोगोंके सुधारके लिए तरह-तरहके उपाय सोच रहे हैं। पर सब व्यर्थ हो रहा है। रिफ-रेंडम' (Referendum) हा या लोक निर्णयकी व्यवस्थाकी परीक्षा की गयी और असफल हुई। विभिन्न समुदायोंको उनकी संख्याको अनुपात से प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) और अलप-संख्यकोंको विशेष प्रतिनिधित्व देने तथा अन्य आदर्श पार्लमेंटी व्यवस्थाएं सोची जा रही हैं। संक्षेपमें वे असाध्यके साधनका यज करते हैं और हर नये प्रयोगके पश्चात् उसकी विफलता उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होरहा है कि प्रतिनिधि-शासनपर से लोगोंका विश्वास दिन-दिन उठता जा रहा है।

मजदूरी-व्यवस्थाके विषयमें भी यही बात है। जब सब प्रकारकी व्यक्ति गत संपत्तिकी समाप्तिकी घोषणा हो जायगी और उरपत्तिके साधनोंपर समाजका स्वामित्व स्थापित हो जायगा तब यह व्यवस्था किसी भी रूप कैसे कायम रह सकेंगी ? पर समष्टिवादी 'महान समष्टिवादी कारखाने-दार'—राज्यको श्रमके बदलेमें 'लेबर चेक' या 'मजदूरीकी हुंदी' देनेकी सलाह देकर इसी अनहोनी बातकी कोशिश कर रहें हैं।

राबर्ट ओवेन के समयसे इंग्लैंडके आरंभिक साम्यवादियोंने लेबर-चेककी प्रणालीको क्यों अपनाया, यह समझना आसान है। उन्होंने केंबल प्रतीपतियों और श्रमकोंमें समझौता करानेकी चेष्टा की। उन्होंने कांतिकारी

किसी विशेष प्रश्न या विधानपर संपूर्ण निर्वाचकोंका मत लेकर निर्णय करानेकी व्यवस्था।

डपायोंसे पूंजीपतियोंकी संपत्तिपर कब्जा करनेके विचारका खंडन किया।

बादमें पूदों ने भी यही मत स्वीकार किया। अपनी अन्योन्याश्रय-वादी (Mutualist) व्यवस्थामें वह व्यक्तिगत संपत्तिको कायम रखना चाहता था, फिर भी पूंजीके कुछ जहरीले दांत तोड़ देना चाहता था। व्यक्तिगत संपत्तिसे उसे आंतरिक घृणा थी, पर राज्यसे व्यक्तिकी रक्षाके लिए वह उसे आवश्यक समझता था।

भगर कुछ अर्थशास्त्री भी, जिनका झुकाव थोड़ा-बहुत मध्यमवर्गकी ओर है, ऐसे हैं जो छेवर-चेकके सिद्धांतको स्वीकार करते हैं तो यह कोई अचरज की बात नहीं। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि मजदूरको 'छेवर-नोट' दिये जायं या ऐसे सिक्के जिनपर प्रजातंत्र या साम्राज्यकी मुहर हो। उन्हें तो केवछ इसकी चिंता है कि मकान, जमीन और कारखानींपर व्यक्तियोंका स्वामित्व बना रहे—कम-से-कम मकान और उद्योग-धंधोंमें छगनेवाली पूंजी तो अवश्य निजी संपत्ति बनी रहे। और 'छेवर-नोट'की व्यवस्थासे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो ही जाती है।

जबतक छेवर-नोट देकर गहने या बिजयां-मोटरें मिल सकेंगी तबतक तो मकान-मालिक किरायेमें उन्हें भी खुशीसे ले लेगा। और जबतक सकान, खेत और कारखाने कुछ छोगोंकी न्यक्तिगत संपत्ति हैं तबतक तो खेतों या कारखानोंमें काम करने और मकानोंमें रहनेके बदले मालिकको किसी-न-किसी रूपमें कुछ नजर करना ही पढ़ेगा। जबतक सोने, नोट या चेकसे सब प्रकारकी चीजें खरीदी जा सकती है, तबतक मालिक लगान या किरायेमें इनमेंसे किसीको भी स्वीकार कर लेंगे, बशतें कि अमपर कर लगा रहे और उसे लगानेका अधिकार उन्होंको हो। पर हम लेबर-नोटकी न्यवस्थाका समर्थन कैसे कर सकते हैं, जो मजदूरी-ज्यव-स्थाका ही नया रूप है, और जब हम यह मानते हैं कि मकान, खेत और कारखाने किसीकी निजी संपत्ति न रहेंगे, बल्कि सारे-प्राम, नगर या राष्ट्रकी चीज होंगे ?

<sup>†</sup> इन लोगोंके परिचयके लिए भूमिका देखिए।

२

फ्रांस, जर्मनी, इंग्लेंड और इटलीके समष्टिवादी श्रमिकोंको मजदूरी में लेचर-चेक देनेके सिद्धांतका प्रचार करते हैं। स्पेनके अराजक साम्य-वादी, जो अवतक अपनेको समष्टिवादी ही कहते हैं, समष्टिवादसे यह अर्थ लेते हैं कि उत्पत्तिके साधनींपर तो सवका संयुक्त अधिकार हो, पर उत्पत्तिको आपसमें वांट लेनेकी प्रत्येक समुदायको स्वतंत्रता रहे, वह चाहे समाजवादी सिद्धांतके अनुसार वंटवारा करे अथवा और किसी सिद्धांतके अनुसार। हम इस ज्यवस्थापर वारीकीसे विचार करना चाहते हैं।

इस सिद्धांतका खुलासा यह है—हरएक आदमी खेत, कारखाने, स्कूल, अस्पताल आदिमें काम करता है। सारी जमीन, सब कारखाने और सड़कें आदि राज्यकी संपत्ति हैं, और वही अम-दिवस निश्चित करता है। एक अम-दिवसकी मजदूरीके बदलेमें एक लेबर-नोट दिया जाता है, जिसपर लिखा होता है—'आठ घंटेका अम'। इस चेकसे अमक्तां सरकारी या विभिन्न संघोंके भंडारोंसे सब सामान पा सकता है। स्पयेकी भांति इस चेकके भी दुकड़े हो सकते हैं। इसल्ए आप एक घंटेके अमका लाटा, दस मिनटके अमकी दियासलाई या आधे घंटेके अमकी तम्बाकू खरीद सकते हैं। समष्टिवादी क्रांति हो जानेके बाद हम 'दो आनेका साबुन' कहकर 'पांच मिनटका साबुन' कहेंगे।

मध्यमवर्गीय अर्थशास्त्रियोंने (मार्क्सने भी) श्रमके दो विभाग किये हैं। एक सीखकर किया जानेवाला कार्य, दूसरा साधारण काम। अधिकांश समष्टिवादी इस भेदको ठीक मानते हुए कहते हैं कि शिक्षाकी अपेक्षा रखनेवाले या किसी खास पेशे—डाक्टर, वकील आदिके कामकी उन्नत साधारण श्रमकी अपेक्षा कुछ अधिक होनी चाहिए। मसलन् डाक्टरके एक घंटेके कामको नर्सके दो या तीन घंटेके अथवा साधारण मजदूरके तीन या पांच घंटेके कामके वरावर मानना होगा। समष्टिवादी लेखक ग्रोनलंड कहता है कि ''खास पेशों या विशेष योग्यताके कामका

मूल्य साधारण श्रमसे कई गुना अधिक माना जायगा, क्योंकि इस तरहके काममें थोड़ा-बहुत समय काम सीखनेमें छगाना ही पढ़ता है।"

फ्रांसीसी साम्यवादी जेसदे जैसे कुछ समष्टिवादी इस अंतरको नहीं मानते। वे 'पारिश्रमिककी समानता' की घोषणा करते हैं। उनके मतानुसार एक मामूळी मजदूरको जिस हिसाबसे उन्नत मिछेगी उसी हिसाबसे वह डाक्टर, अध्यापक और प्रोफेसरको मी (छेवर-चेकोंके रूप) दी जायगी। अस्पतालमें आठ घंटे बीमारोंकी देख-भाळ करना या आठ घंटे मिट्टी खोदना, खान खोदना या कारखानेमें मेहनत करना, दोनोंकी कीमत बराबर होगी।

कुछ छोग थोड़ी और रिभायत करनेको तैयार हैं। वे मानते हैं कि अरुचिकर या अस्वास्थ्यकर काम—जैसे मोरियोंकी सफाई—की मजदूरी रुचिकर कामकी अपेक्षा अधिक दी जा सकती है। उनका कहना है कि मोरी साफ करनेवालेके एक घंटेकी मेहनत प्रोफ़ सरके दो घंटेके श्रमके बराबर मानी जानी चाहिए।

हम यह भी बता देना चाहते हैं कि कुछ समष्टिवादी मानते हैं कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों के संघों को उनके कामके बदलेमें इकटा रूपया दे देना चाहिए। जैसे एक व्यवसाय-संघ यह कहे कि "यह लो सौ टन लोहा। सौ श्रमिक इसकी उत्पत्तिमें लगे और उनके दस दिन इस काममें लग गये। उनका श्रम-दिवस आठ घंटेका था, अतः उन्होंने इस लोहेको आठ हजार श्रम-घंटोंमें प्रस्तुत किया। अर्थात् एक टनपर आठ घंटे लगे।" इस कामके बदलेमें राज्य उन्हें एक-एक घंटेके आठ हजार लेबर-नोट दे देगा और लोहेके कारखानेके श्रमिक उनको जिस तरह उचित समझेंगे आपसमें बांट लेंगे।

इसी प्रकार सौ खिनक आठ हजार टन कोयला बीस दिनमें खोद लेते हैं तो एक टन कोयलेका मूल्य दो घंटेका श्रम हुआ। राज्य खिनक-संघको एक-एक घंटेके सोलह हजार लेबर-नोट दे देगा और वह उन्हें अपने सदस्योंमें जिसका कार्य जितने मूल्यका समझा जायगा उस हिसाबसे बांट देगा। अगर खिनकॉने एतराज किया कि लोहेका मूल्य प्रति टन आठ घंटेका नहीं छः घंटेका ही श्रम होना चाहिए, यदि प्रोफेसर कहे कि मेरे एक दिनका मूल्य नर्सके एक दिनका चौगुना होना चाहिए, तो राज्य दखल देकर झगड़ा निपटा देगा।

संक्षेपमें यही वह संगठन है जिसे समष्टिवादी सान्यवादी क्रांतिके द्वारा त्थापित करना चाहते हैं। उनके सिद्धांत इस प्रकार हैं—उत्पत्तिके साधनोंपर सवका सामृहिक स्वामित्व हो, हर एकको उतनी ही मजदूरी दी जाय जितना समय उसने वस्तुको उत्पत्तिमें लगाया हो, साथ ही इसका भी ध्यान रक्खा जाय कि उसके ध्रमकी उत्पादन-शक्ति कितनी है। राजनीतिक व्यवस्था प्रतिनिधि-शासनके उंगकी होगी, पर उसमें इतना संतर होगा कि जो लोग प्रतिनिधि चुने जायंगे उन्हें निदिचत आदेश दिये जायंगे और 'लोक-निर्णय'की प्रणाली काममें लायी जायगी!

हमें कहना पढ़ेगा कि यह प्रणाली हमें सर्वथा अन्यवहार्य जान पढ़ती है।

समिधवादी पहले तो एक क्रांतिकारी सिद्धांत—व्यक्तिगत संपत्तिका अंत कर देने—की घोषणा करते हैं, और फिर उत्पत्ति और उपभोगकी उस व्यवस्थाका समर्थन करके जो व्यक्तिगत संपत्तिसे उत्पन्न हुई है तुरत ही उसका खंडन भी कर डालते हैं।

वे क्रांतिकारी सिद्धांतकी घोषणा तो करते हैं, पर उन परिणामोंको भूल जाते हैं जिनका उससे उत्पन्न होना अनिवाय है। श्रमके साधनों— जमीन, कारखानों, सड़कों, पूंजी आदि—पर जब व्यक्तिका स्वामित्व न रह जायगा, तब समाजकी जीवन-धारा विलक्कल ही नयी दिशामें श्रवाहित होने लगेगी, उत्पादनकी वर्तमान व्यवस्था, साध्य और साधन दोनों की दृष्टिसे, विलक्कल बदल जायगी; और ज्योंही भूमि, मशीनरी और उत्पत्तिके अन्य साधन सबकी सामान्य संपत्ति मान लिये जायंगे, व्यक्तियोंका आपसका साधारण संबंध दूसरा हो जायगा।

वे मुंहसे तो कहते हैं कि "व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहनी चाहिए", पर साधारण व्यवहारमें उसे कायम रखनेकी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं— "डलादनके विषयमें तो तुम्हारा संगठन साम्यवादी या संयुक्त स्वामित्वका होगा। खेत, औजार, मशीनरी और आजतकके सारे आविष्कार—कार-खाने, रेलवे, बंदरगाह, खानें आदि—सब तुम्हारे हैं। इस सम्मिलित संपत्तिमें हर एकके हिस्सेके बारेमें तनिक भी भेद-भाव न किया जायगा।

"परंतु आगेसे तुम इस बातपर भली भांति बहस-विचार कर लेना कि नयी मशीनें बनाने और नयी खानें खोदनेमें तुम्हारा भाग कितना होगा। तुम सावधानीसे हिसाब लगा लेना कि नयी उत्पत्तिमें तुम्हारा हिस्सा कितना है। तुम अपने श्रमके मिनटोंको गिन लेना और इसका ध्यान रखना कि तुम्हारे पढ़ोसीके मिनटका मूल्य तुम्हारे मिनटसे अधिक न हो जाय।

"पर घंटेका हिसाब ही क्या ? किसी कारखानेमें तो बुनकर एक साथ छः-छः कर्षे चला लेता है, किसीमें दोही चला पाता है। इसलिए तुम इसका हिसाब लगाना कि चीजके बनानेमें तुम्हारी देह, दिमाग और नाड़ी-संस्थान ( नर्व सिसटम ) की कितनी-कितनी शक्ति न्यय हुई है। भविष्यकी उत्पत्तिमें प्रत्येकका कितना हिस्सा होगा, इसका ठीक-ठीक हिसाब लगानेके लिए तुम इसका भी हिसाब रखना कि हर एकको अपना काम सीखनेमें कितने बरस लगाने पड़े थे। मगर यह हिसाब कांतिके बादके उत्पादनका ही रक्खा जायगा, जो उत्पत्ति उसके पहले हो खुकी है उसके विषयमें प्रत्येक न्यक्तिके भागका विचार न किये जाने की घोषणा कर दी जायगी।"

हमारे लिए तो यह बात स्पष्ट है कि कोई भी समाज दो परस्पर-विरोधी, एक दूसरेको काटनेवाले सिद्धांतोंपर भाश्रित नहीं रह सकता, और जिस राष्ट्र, नगर या आम-समूहका ऐसा संगठन होगा उसे मजबूर होकर उत्पत्तिके साधनोंपर व्यक्तिगत स्वामित्वके सिद्धांतकी ओर छोटना होगा या फिर पूरा साम्यवादी बन जाना पड़ेगा।

₹

हम पहले कह चुके हैं कि कुछ समष्टिवादी लेखकोंकी राय है कि विशेष शिक्षाकी अपेक्षा रखनेवाले या पेशेके काम और साधारण काममें भववय भेद किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक इंजीनियर या डाक्टरके एक घंटेका काम एक लुहार, बद्ई या नर्सके दो या तीन घंटेके कामके बरावर समझा जाना चाहिए और ऐसा ही भेद किसी मामूली मजदूरके काममें और उन सब कामोंमें होना चाहिए जिन्हें कुछ दिन सीखने की जरूरत होती है।

हेकिन ऐसा अंतर करनेके लिए तो वर्तमान समाजकी सारी असमा-नताएं कायम रखनी पहेंगी। इसके मानी तो यह होंगे कि छुरुसे ही श्रिमिकों और उतपर हुकुमत करनेके दावेदारोंके दो अलग वर्ग मानलिये जायं। इसका अर्थ होगा समाजको दो भिन्न-भिन्न श्रेणियोंमें विभाजित कर देना। एक श्रेणीमें उच-शिक्षा-प्राप्त होग और दूसरीमें मेहनत-मजदूरी करनेवाले नीचे दर्जेंके सब होग। इस दूसरे वर्गकी 'तकदीर' होगी पहले वर्ग वालोंकी सेवा करते रहना और अपनी मेहनतसे उन होगोंके लिए भोजन-वस्च जुटाना, जो अपने अवकाशका उपयोग अपना पालन-पोपण करनेवालींपर शासन करनेकी कहा सीखनेमें करते हैं।

इसके मतलब यह होगा कि वर्तमान समाजकी एक मुख्य विशेषता को फिरसे जिला दिया जाय, और साथ-साथ उसे साम्यवादी क्रांतिका समर्थन भी प्राप्त हो जाय। इसका मतलब होगा हमारे पुराने गिरते-हृटते हुए समाजमें भी जो चीज निन्दनीय समझी जाती रही है उसीको सिद्धांतके पदपर विठा देना।

पर इसका जवाब हमें क्या मिलेगा, यह हमें मालम है। वे 'वैज्ञा-निक साम्यवाद'की बात कहेंगे। मध्यमवर्गाय अर्थशाखियों और मार्क्सके भी वचनोंको उद्धरण देकर यह सिद्ध करना चाहेंगे कि मजदूरीकी अलग-अलग दर रखनेका कारण है, क्योंकि समाजको इंजीनियर-पलटन बनाने में मजदूर-पलटन बनानेसे अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ती है। क्या अर्थ-शाखियोंने यह साबित करनेकी कोशिश नहीं की है कि इंजीनियरको मजदूरसे बीस गुना बेतन इसलिए मिलता है कि एक इंजीनियर तैयार करनेमें जो पंजी लगती है वह एक मजदूर के तैयार करनेमें लगनेवाली पंजीसे अधिक होती है। खुद मार्क्सने भी माना है कि शारीरिक अम को दो विभागों में भी यह भेद किया जाना चाहिए। उसने तो रिकाडों का मूल्य-विषयक सिद्धांत स्वीकार कर लिया, और मान लिया कि वस्तुओं के विनिमय-मूल्यमें वही अनुपात होता है जो उनके उत्पादनमें लगनेवाले अममें होता है—अमके ही हिसाबसे वह कमोबेश होगा। इसलिए वह दूसरे नतीजेपर पहुंच ही न सकता था।

परंतु हम जानते हैं कि यह जवाव कितना गलत है। हम जानते हैं कि आज इंजीनियर, वैज्ञानिक या डाक्टरको मजदूरसे जो दस गुना या सौ गुना अधिक वेतन मिलता है, और मिलमें कपड़ा चुननेवालेको जो खेतके मजदूरसे तिगुनी या दियासलाईके कारखानेमें काम करनेवाली लड़कीको मजदूरीसे दस गुनी उन्नत दी जाती है, तो इसका कारण यह नहीं है कि उन्हें 'तैयार करनेमें' समाजकी लागत ज्यादा लगी है, बल्कि यह है कि शिक्षा या उद्योग-धंभोंपर उनका इजारा हो गथा है। इंजीनियर, विज्ञानवेत्ता अथवा डाक्टर भी उसी तरह अपनी पूंजी, अपनी उपाधियोंका लाभ उठाते हैं जिस तरह मध्यमवर्गका कारखानेदार अपने कारखानेसे नफा कमाता है, या राजा-नवाब अपने पदका लाभ उठाया करते थे।

अगर कारखानेदार इंजीनियरको मजदूरसे बीस गुना वेतन देता है तो इसका कारण है उसका अपना स्वार्थ। अगर इंजीनियर कारखानेटार को उत्पादनके खर्चमें साल भरमें ४००० पौष्ठकी वचत कर दिखाता है, तो कारखानेदार उसे ८०० पौंड दे देता है; अगर कारखानेदारके यहां कोई ऐसा फोरमैन है जो मजदूरोंसे अधिक काम लेकर चतुराईसे ४०० पौडकी वचत कर लेता है तो वह खुशीसे उसे ८० या १२० पौड वार्षिक भी दे देता है। अगर उसे ४०० पौंडका लाभ होता नजर आये तो वह ४० पौंड और खर्च कर देता है। यही पूंजीवादी प्रणालीका सार है। सब धंघों-स्यवसायोंमें यही अंतर दिखाई देता है।

इसिलए समिष्टवादियोंका यह कहना गलत है कि सीखे हुए काम का मूल्य इसिलए अधिक होता है कि उसपर अधिक लागत वैठी है;

<sup>\*</sup> प्रसिद्ध श्रंग्रेज श्रर्थशास्त्री, समय १७७२–१८२३ ।

या उस विद्यार्थीको जिसने वहे आनंदसे विश्वविद्यालयमें अपनी किशोग-वस्था बितायी है, उस खिनकके छड़केसे जो ग्यारह वर्षकी उम्रसे कोयलेकी खानमें काम करते-करते पीला पढ़ गया है, दस गुना वेतन पानेका हक है, अथवा मिलका बुनकर खेतके सजदूरकी तुलनामें तीन या चार गुना अधिक वेतन पानेका अधिकारी है। किसानको किसानी सिखानेमें जो खर्चा छगता है, बुनकरको बुनाई सिखानेमें उसका चौगुना नहीं छगा करता। बुनकरका वख-उद्योग जिन देशोंमें अभी कल-कारखाने नहीं हैं वहां अपना माल वेचकर खूब नफा कमाता है। खेतीके धंयेकी अपेक्षा शिल्प-उद्योग को सब राज्योंने अधिक सुविधाणं भी दे रखी हैं। वस बुनकर इन्हीं सुविधाओंका लाभ उठाता है।

किसीने अभीतक माल पैदा करनेवालेका 'उत्पादन-व्यय' नहीं निकाला। अगर यह एक काहिल रईसके बनानेमें एक श्रमिकको तैयार करनेकी अपेक्षा समाजको अधिक खर्चा करना पड़ता है, तो यह देखते हुए कि गरीव जनतामें कितनी बाल-मृत्युएं और अकाल मृत्युएं होती हैं, क्या एक स्वस्थ, तगड़े मजदूरको पैदा करनेमें एक कारीगरकी अपेक्षा समाजका व्यय अधिक नहीं हुआ है ?

क्या हम मान छें कि अगर पेरिसकी एक मजदूर छी को १५ पेंस रोजाना मिलता है, ओवर्नीकी उस कृपक लड़कीको जो वेल या फीता बनाते-बनाते अंधी हो जाती है, ३ पेंस मिलता है, या एक खेतपर काम करने-बालेको २० पेंस मिलता है, तो इस अंतरका कारण यह है कि इसी अनुपातसे इनको 'तैयार करनेपर' कम या ज्यादा खर्चा पढ़ा है ? काम करनेवाले तो इससे भी सस्ती मजदूरीपर मिल जायंगे, पर इसका एक-मात्र कारण यही है कि अगर वे यह नामकी मजदूरी स्वीकार न करें तो हमारे अद्भुत संगठनकी बदौलत बेचारे मुखों मर जायं।

हमारे मतसे पारिश्रमिककी उंची-नीची दरें सरकारी टैक्स, राजकीय सहायता या संरक्षण और पूंजीपतियोंके एकाधिकारका मिश्रित फल या मिला-जुला नतीजा है। संक्षेपमें कह सकते हैं कि राज्य और निजी पूंजी इस भिजताके कारण हैं। इसलिए हमारा कहना है कि नर्तमान अन्यायों के समर्थनकी आवश्यकतासे ही मजदूरी-संबंधी सारे सिद्धांत रचे गये हैं, फलतः हमें उनपर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं।

वे यह भी कहेंगे कि समिष्टिवादियोंकी मनदूरी-प्रणाली अधिक उन्नत च्यवस्था है। वे कहते हैं कि "आजकल एक मंत्रीका एक दिनका वेतन मनदूरकी सालभरकी मनदूरीसे अधिक होता है। इससे तो यह अच्छा ही होगा कि कुछ अच्छे कारीगर साधारण मनदूरसे दो या तीन गुना अधिक वेतन पार्ये। समानताकी दिशामें यह बहुत बढ़ा कदम होगा।"

हमारी दृष्टिसे तो यह कदम आगे नहीं, पीछेकी ओर होगा। नये समाजमें सीखकर किये जानेवाले काम और मामूली कामका भेद करनेका अर्थ यह होगा कि जिस अन्यायको हम आज मजबूरन मानते हैं पर जानते हैं कि वह अन्याय है, उसीको हमारी क्रांति सिद्धांत मान छै। यह तो फ्रांस की राष्ट्रसभाके उन सदस्योंकी नकल करना होगा जिन्होंने सन् १७८९ में १ अगस्तको जागीरदारोंके हक मिटा दिये और ८ अगस्तको फिर उन्हें कायम कर दिया, तथा उन्हें हर्जाना दिलानेके लिए किसानोंपर कर लगा दिये; यही नहीं, इन मुतालबोंको क्रांतिके सरक्षणमें भी ले लिया। उसने सरकारने भी हल्वाहे-किसानोंकी मुक्तिके समय ऐसा ही किया था। उसने इन्छ ऐसी जमीनके भी आगेसे जमींदारोंकी मान लिये जानेकी घोषणा कर दी जो पहले किसानोंकी समझी जाती थी।

एक अधिक प्रसिद्ध उदाहरण छीजिए। १८७१ की क्रांतिके अवसर पर पेरिसमें जो कम्यून-सरकार कायम हुई उसने तथ किया कि उसकी केंसिलके सदस्योंको रोजाना १२॥ शिलिंग पुरस्कार मिलेगा और नगरकी रक्षाके लिए छड्नेवालोंको १। शिलिंग रोजाना। उस समय यह निर्णय बहुत बड़ी लोकतंत्रोचित समानताका कार्य समझा गया। पर वास्तवमें कम्यूनने राजकर्मचारी और सैनिक, शासक और शासितकी पुरानी असमानताका ही अनुमोदन किया। एक अवसरवादी प्रतिनिधिस्माका ऐसा निर्णय करना प्रशंसनीय लग सकता था, पर कम्यूनने तो अपने क्रांतिकारी सिद्धांतोंको कार्य-रूप न देकर अपने ही हार्यो उनको क्रममें सुला दिया।

हमारी आजकी समाज-स्यवस्थामें मंत्रीको ४००० पेंदि वार्षिक मिलता है, और मजदूरको ४० पेंदि या इससे भी कमपर संतोप करना पड़ता है। फोरमेन या मेठको साधारण श्रमिकसे दुगुना या तिगुना वेतन मिलता है। मजदूरोंमें भी ३ पेंस (३ लाने) से ८ शिलिंग (५॥ रुपया) रोजाना तककी श्रेणियाँ हैं। हम मंत्रीके ऊंचे वेतनके जितने विरोधी हैं, उतने ही विरोधी एक मद मजदूरको ८ शिलिंग और गरीब देहाती लड़की को ३ पेंस मिलनेके भी हैं। हमारा नारा तो है—"शिक्षासे प्राप्त और जन्मगत विशेपाधिकार दोनोंका नाश हो!" हम इसीलिए तो अराजक साम्यवादी वने हैं कि इन विशेपाधिकारोंको देखकर हमारा कलेजा जल उठता है।

जब आजके सत्तावादी समाजमें भी इन विशेपाधिकारोंको देखकर हमारा खून खौळ उठता है वो जिस समाजका जन्म समानताकी घोपणा से होगा क्या उसमें हम इन्हें वरदाक्त कर लेंगे ?

यही कारण है कि कुछ समप्टिवादी भी, यह देख कर कि कांतिके जोशसे भरे समाजमें मजदूरीकी भिद्ध-भिन्न दरें कायम रखना असंभव होगा, कहते हैं कि सबको बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए। पर उन्हें नयी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उनका समान पारिश्रमिकका सिद्धांत भी बैसा ही खयाली पुलाब सावित होता है जैसा दूसरे समप्टिवादियोंका भिन्न-भिन्न मजदूरीका सिद्धांत।

जो समाज सारी सामाजिक संपत्तिपर कब्जा कर लेगा और साहसके साथ संपत्तिपर सबके समान अधिकारकी घोषणा कर देगा—चाहे उसके उत्पादनमें उन्होंने कम मेहनत की हो या ज्यादा—उस समाजको मज-चूर होका सब प्रकारकी मजदूरी-व्यवस्था छोड़ देनी पढ़ेगी, चाहे वह सिक्कोंमें दो जाती हो या 'लेबर-नोट' में।

8

समप्रिवादी कहते हैं कि "जो जितना करे वह उतना पावे"; अर्थात् समाजकी सेवामें जिसका जितना भाग है उसको उतना ही मिले। वे चाहते हैं कि ज्यों ही साम्यवादी क्रांति उत्पत्तिके साधनींका सार्व-जिनक संपत्ति बना दे त्योंही यह सिद्धांत काममें छाया जाय। पर हमारा मत है कि यदि साम्यवादी क्रांतिने दुर्भाग्यवश ऐसे सिद्धांतको अपनाया तो वह अवश्य विफल होगी, और पिछली शताब्दियोंने जो सामाजिक समस्या हमारे सिर पटक दी है वह वैसे ही, बिना हल हुए पड़ी रहेगी।

हमारे आजके समाजमें जो आदमी जितना अधिक काम करता है वह उतना ही कम मजदूरी पाता है। ऐसे समाजमें अवश्य ही उक्त सिद्धांत पहली निगाहमें न्यायकी चेष्टा प्रतीत हो सकता है, पर वास्तवमें वह अन्यायको अमर बनानेवाला है। इस सिद्धांतकी घोषणासे ही मजदूरी-प्रथाका जन्म हुआ था, जिसका फल आजकी घोर विषमताएं और समाजके सारे वर्तमान घृणित दोष हैं। कारण यह है कि जिस क्षणसे काम का मूल्य सिक्कोंमें या मजदूरीके किसी और रूपमें आंका जाने लगा, जिस दिन यह मान लिया गया कि जो आदमी जितनी मजदूरी पा सकता हो उसे उतनी ही मिलेगी, राज्यकी सहायतासे चलनेवाले पूंजीवादी समाजका सारा इतिहास मानों उसी दिन लिख डाला गया; वह इतिहास इस सिद्धांतमें बीजरूपमें मैाजूद था।

तब फिर क्या हम उसी स्थानको छौट जायं जहांसे चले थे, और विकासकी उन सारी मंजिलोंको फिरसे तै करें ? हमारे सिद्धांतवादी मिन्न तो यही चाहते हैं, पर सौभाग्यवश यह है असंभव बात। हमारा मत है कि क्रांति साम्यवादी ही होनी चाहिए, अन्यथा वह रक्त-प्रवाहमें बह जायगी और हमें दूसरी क्रांति करनी पढ़ेगी।

समाजकी जो सेवाएं की जाती हैं, चाहे वे कारखाने या खेतमें किये गये श्रमके रूपमें हों, चाहे दिमागी कामके, उनका मृल्य रूपयोंमें नहीं आंका जा सकता। उत्पादनकी दृष्टिसे मृल्यकी—जिसको श्रमसे विनिमय-मृल्य कहते हैं—और न उसके व्यवहार-मृल्यकी ही ठीक नाप-तौल हो सकती है। अगर दो आदमी वरसों समाजके लिए रोज पांच घंटे भिन्न-भिन्न काम करते है, जो दोनोंकी अपनी-अपनी पसंद के अनुसार हैं, तो हम कह सकते हैं कि सब मिलाकर दोनोंका श्रम बराबर है। पर हम उनके कामके दुकड़े नहीं कर सकते, और न यहीं कह सकते हैं कि एकके इतने दिन, घंटे या मिनटके कामका मृल्य दूसरे के इतने दिन, घंटे या मिनटके कामके बरावर है।

मोटे हिसाब हम यह वह सकते हैं जिस आदमी ने रोज दस घंटे काम करते हुए अपना अवकाश-काल समाजको दिया है उसने उस आदमीसे उसकी बहुत अधिक सेवा की जिसने पांच घंटे काम करते हुए ही अपने आरामकावक्त उसे दिया या कुछ भी नहीं दिया । पर हम उसके दो घंटेके कामको लेकर यह नहीं कह सकते कि उसके दो घंटेके कामकी कीमत दूसरे आदमीके एक ही घंटेके अमके वरावर है, और उसी हिसाबसे उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा करना तो इस बातको भूल जाना होगा कि आजका उद्योग-घंघा, खेती और समाजका सारा जीवन ही किस हदतक एक दूसरेसे गुंबा हुआ है। इस बातको भी सुला देना होगा कि व्यक्तिका काम कहांतक संपूर्ण समाजके भूत और वर्तमान अमका फल है। इसका अर्थ यह होगा कि हम अपनेको अस्तर-युगका प्राणी समझें, यद्यपि हम रहते हैं फौलादके युगमें !

आप कोयलेको किसी आधुनिक खानमें जायं तो वहां एक भीमकाय मशीन देखेंगे जो एक पिंजरेको उपर उठाती और नीचे गिराती है। एक आदमी उस मशीनको चलाता है। उसके हाथमें एक 'लिचर' होता है जिससे मशीनको गति रुक या वदल सकती है। वह ज्योंही उसे नीचे सरका देता है, पिंजरा दूसरी ओर चला जाता है। वह विजलीकी सी तेजीसे पिंजरेको खानके भीतर गिराता या उपर उठाता है। एक 'इंडिकेटर' (निदर्शक) से उसे माल्यम होता रहता है कि किस सेंकंडमें पिंजरा खानमें किस जगह पहुंचा। उसकी निगाह सदा उसी एरजेपर रहती है, और ज्योंही उसका कांटा एक स्थानपर पहुंच जाता है, वह पिंजरेकी गति रोक देता है। पिंजरा ठीक स्थानपर रुक जाता है, वह पिंजरेकी गति रोक देता है। पिंजरा ठीक स्थानपर रुक जाता है, व एक गज उपर, न एक गज नीचे। इसके वाद ज्योंही मजन दूर कोयलेके उट्योंको खाली कर देते हैं, वह लिवरको दूसरी ओर घुमा देता है और पिंजरा उपर चढ़ आता है।

रोज लगातार आठ या दस घंटे उसे इसी एकामतासे 'ईहिकेटर'पर काम करना पढ़ता है। अगर उसका ध्यान एक क्षणके लिए भी बहक जाय तो पिंजरा 'गियर' (चक्क) से टकरा जाय, उसके पहिये टूट जायं, रस्सियां चर्र-मर्र हो जायं, आदमी दबकर मर जायं, और खानका सारा काम बंद हो जाय। यदि लिवर धुमानेमें हर बार वह तीन सेकंडकी भी देर लगा दे तो हमारी आधुनिक सर्व-साधन-संपन्न खानोंमें कोयलेकी निकासी प्रति-दिन बीससे लेकर पचास टनतक कम हो जाय।

तव वतलाइए, खानके धंधेमें सबसे ज्यादा जरूरी आदमी कौन है ? यही पिजरेके ऊपर-नीचे करनेवाला ? या वह लड़का जो नीचेसे पिंजरा उठानेका उसे संकेत करता है ? या वह खोदनेवाला जो खानकी पेंदीमें काम करता है और जिसकी जान जानेका प्रतिक्षण भय रहता है तथा जो किसी दिन भीतरकी गैसके भमक उठनेसे मर जायगा ? या वह इंजीनियर जो कोथलेकी सतहका हिसाव लगाता है ? उसका अंदाजा जरासा गलत हो जाय तो खिनक चट्टानपर कुदालें मारने लगें। अथवा खानका मालिक ही ज्यादा जरूरी है, जिसने उसमें अपनी पूंजी लगायी और शायद विशेषज्ञोंकी रायके खिलाफ इस बातपर जोर दिया कि वहां चिद्या कोयला निकलेगा ?

खानके काममें जितने भी आदमी छगे हैं वे सब अपनी-अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि और कौशलके अनुसार कोयला निकालनेके कार्यमें योग देते हैं। हम कह सकते हैं कि सबको हक है कि वे जीवित रहें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और उनकी पूर्ति हो जानेके बाद अपने शौक भी पूरा कर सकें। पर हर एकके कामका मूल्य हम नहीं उहरा सकते।

और फिर क्या जो कोयला उन्होंने निकाला है वह क्या केवल उनका ही परिश्रम है ? क्या उसमें उन लोगोंकी मेहनत शामिल नहीं है जिन्होंने खानोंतक रेल-लाइनें भौर रेलवे स्टेशनोंसे सब दिशामोंको जाने वाली सड़कें बनायीं ? क्या उसमें उनका श्रम सम्मिलित नहीं है जिन्होंने खेतोंको जोत-बोकर श्रम उत्पन्न किया, लोहा निकाला, जंगलमें जाकर लकड़ी काटी, कोयलेको काममें लानेवाली मशीनें बनायीं, और इस तरह धीरे-धीरे खानोंके उद्योगका विकास किया ?

इनमें से हर एकके कामको एक दूसरेसे विल्कुल अलग करना नितांत असंभव है। नतीजेसे कामकी नाप-तौल करना बहुत गलत बात है, और सारे कामके विभाग करना तथा कामके टुकड़ोंको श्रमके घंटोंसे नापना भी वैसा ही असंगत है। बस एक ही बात संभव रह जाती है और वह है—आवश्यकताको कामपर प्रधानता देना और सबसे पहले यह मान लेना कि हर आदमीको जिंदा रहनेका हक है, और फिर इसे भी कि उत्पत्तिके उद्योगमें जिस-जिसने योग दिया है उन सबको सुखसे रहनेका भी हक है।

मनुष्यके कार्योमेंसे किसी दूसरी शाखाको लीजिए। जीवनकी सब प्रकार की अभिन्यिक्तियोंको ही ले लीजिए। हममेंसे कैन ऐसा है जो यह दावा कर सके कि मेरे कामका मेहनताना मुझको औरोंसे अधिक मिलना चाहिए? क्या वह डाक्टर अधिक वेतनका दावा कर सकता है जिसने रोगका निदान किया, या वह नर्स जिसने रोगीकी सेवा-ग्रुश्रूपा करके उसे चंगा किया? वह आदमी बड़ी तनख्वाह पानेका हक रखता है जिसने पहले स्टीम-एंजिनका आविष्कार किया, या वह लड़का जिसने 'पिस्टन' (Piston)में भाप जानेके लिए 'वाल्व' ढकनेका मुंह खोलनेवाली रस्सीके पकड़ते-पकड़ते आजिज आकर एक दिन मशीनके लिवरसे उस रस्सीके वांध दियाथा और बिना जाने ही 'आटोमेटिक वाल्व' (Automatic Valve) का आविष्कार कर लिया जो आधुनिक मशीनरीका बहुत जरूरी पुरजा है ?

एंजिनका आविष्कारक वड़ा वेतन पानेका अधिकारी है या न्यूकैसेल शहरका वह मजदूर जिसने यह बात सुझायी थी कि पत्थर लचक नहीं सकता और रेलकी पटरीके नीचे उसके रहनेसे ट्रेन पटरीसे उतर जाती है, इसलिए उसकी जगह लकड़ीके स्लीपर लगाने चाहिएं। एंजिनके इंजीनियर (ब्राइवर ?) का बड़ी तंबाह मिलनी चाहिए, या उस सिग-नल-वालेको जो गाड़ियोंका रोकता या जाने देता है ? या उस 'स्विचमैन'का जो ट्रेनको एक लाइनसे दूसरी पर ले जाता है ? यूरोप और अमेरिकाके बीच समुद्रमें जो तार लगा है उसका श्रेय किसको है? विजलीके उस इंजीनियरको जो वैज्ञानिकोंके इसे असंभव बताते रहनेपर भी कहता रहा कि तारसे संवाद अवश्य जा सकेंगे? अथवा उस विद्वान् प्राकृतिक-भूगोलवेशा मॉरीको है, जिसने यह सलाह दी थी कि मोटे तार न लगाकर बेतकी छढ़ी जैसे पतले तार लगाने चाहिएं? अथवा उन स्वयंसेवकोंको है, जो न जाने कहां-कहांसे आये थे और डेकपर दिन-दिन और रात-रात भर उटे रहकर तारके एक-एक गजकी जांच-पढ़ताल करते रहे और उन कीलोंको निकालते जाते थे जो स्टीमशिप कंपनियोंके हिस्सेदारोंने मूर्जतावक तारके उपरी आवरणमें लगवाकर उसे वेकार कर दिया था?

' इससे वड़े क्षेत्रमें—जीवनके सच्चे क्षेत्रमें, जिसमें अनेक सुख-दुःख आते है, अनेक दुर्घटनाएं घटित होती हैं, क्या हममेंसे हर एक ऐसे किसी आदमी को याद नहीं कर सकता जिसने हमारी इतनी बढ़ी सेवाकी है कि यदि उसका मूल्य सिक्कोंमें बताया जाय तो हमें क्रोध आ जायगा ? संमव है वह सेवा कुछ शब्द—केवल कुछ शब्द मात्र—हो जो ठीक अवसर पर कहे गये। या संभव है किसीने महीनों और बरसों लगनके साय हमारी सेवा की हो। क्या हम इन 'अमूल्य' सेवाओंका मूल्य 'लेबर-नोटों' में आंकेंगे ?

आप 'हर एकके काम'की बात करते हैं। पर प्रत्येक मनुष्यको सिक्कों, 'चेकों' आदिके रूपमें जितना मिलता है उसकी अपेक्षा वह अगणित गुना अधिक प्रदान करता है। ऐसा न हो तो मनुष्य-जाति दो पीढ़ियोंसे अधिक जीवित नहीं रह सकती। यदि माताएं बालकोंकी खबरगीरी करनेमें अपना जीवन अपंण न कर दें, पुरुष निरंतर, विना वराबर मूल्य का बदला मांगे, और जब उन्हें किसी भी पुरस्करकी आशा न होती तब भी, दूसरोंकी सेवा सहायता न करते रहें तो मनुष्य-जाति जल्दी ही धरा-धामसे छस हो जाय।

हमें हिसाब कग्ने, जोड़ने-घटानेकी दुरी तरह आदत छग गयी है। हमारे दिमागमें यह वात दुस गयी है कि हमे पानेके लिए ही दे देना चाहिए, व्यापारी कोठी या कम्पनीका काम जिस तरह 'जमा' और 'नाम' या आमद-खर्च खातोंके आधारपर चलता है, समाजको भी वैसा ही वनाना हमने अपना लक्ष्य बना लिया है। यही कारण है कि मध्यवित्त समाजका दिन-दिन हास होता जा रहा है। इसी कारण तो हम ऐसी 'अंधी' गलीमें आधुसे हैं जहांसे निकलना तवतक संभव नहीं कि जबतक हम पुरानी संस्थाओंको ढूंढ़-ढूंढ़कर नष्ट न कर हैं।

अंततः समप्टिवादी भी इस बात को जानते हैं। वे कुछ अस्पष्ट रूप से समझते हैं कि यदि समाज 'जितना करो उतना लो' का सिद्धांत पूरे तौरसे काममें लाये तो वह टिक नहीं सकता। उन्हें यह मालूम है कि मनुष्यकी आवश्यकताएं—जीवनोपयोगी वस्तुओंकी आवश्यकता ( शौककी चीजोंकी बात हम नहीं कहते ) सदा उसके कामके अनुपातसे ही नहीं हुआ करतीं। इसलिए देपेपका यह कथन है कि "इस विशिष्ट च्यक्तिवादी सिद्धांतमें इतना समाजवादी संशोधन करना होगा कि वालकों और युवकोंके (पालन-पोषण, और निवासके प्रबंध-सहित) शिक्षण की व्यवस्था, कमजोर और रोगियोंकी सेवा-सहायताके लिए सामाजिक संगठन और श्रम-कर्ताओं के लिए विश्रांति-गृहकी व्यवस्था आदि करनी पहेगी। वे जानते हैं कि चालीस वर्षके उस आदमीकी जिसके तीन वसे हैं आवश्यकताएं वीस वरसके युवकसे अधिक होती हैं। वे जानते हैं कि जो स्त्री बचेको दूध पिलाती और उसकी बगलमें पड़ी बिना सोये रातें विताती है वह उतना काम नहीं कर सकती. जितना वह आदमी जिसने रात भर खुर्राटेकी नींद ली हो। शायद वे यह भी मानते हैं कि ऐसे स्त्री-पुरुष, जो समाजके लिए अल्यधिक श्रम करते-करते जीर्ण हो गये हैं, उतना काम करनेमें असमर्थ हैं, जितना कि वे लोग जिन्होंने आरामसे अपना वक्त विताया है और राज्य-कर्मचारीके रूपमें काम करके 'लेबर-नोटों'से जेवें भरते रहे हैं।

अतः वे अपने सिद्धांतमें संशोधन करनेको उत्सुक हैं। वे कहते हैं कि "समाज अपने बालकोंकी रक्षा और पोषण अवश्य करेगा, वृद्धों और कमजोरोंको सहायता अवश्य देगा। 'जितना करो उतना लो'के सिद्धांत में वह मनुष्यकी आवश्यकताओंका ध्यान रखनेका संशोधन कर देगा।"

पर इसमें दान—दया प्रेरित दानकी ही भावना है; हां, इस दानका प्रबंध राज्य करेगा। अनाथालयों सुधार और खुड़ापे और बीमारोंके बीमोंकी व्यवस्था करके वे अपने सिद्धांतमे संशोधन करना चाहते हैं। पर "पहले चोट पहुंचाना, फिर मरहम लगाना" की बात वे अभी अपने दिमागसे निकाल नहीं पाये हैं।

इन बढ़े अर्थशास्त्रियोंने साम्यवादको अस्वीकार किया, "जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना मिले," के सिद्धांतकी खिल्ली उढ़ायी; पर पीछे इन्हें पता लगा कि वे एक बात भूल गये हैं। वह यह कि उत्पादकों अर्थात् अमकर्त्ताओंकी आवश्तकताएं भी हुआ करती हैं। अब यह बात इन्होंने स्वीकार करली है। हां, उनका कहना है कि राज्य ही इस आवश्यकताका अंदाजा लगाये, वही इसकी जांच करे कि किसी व्यक्तिकी आवश्यकताएं उसके कार्यके परिणामसे अधिक तो नहीं हैं।

खैरात राज्य ही बांटेगा। इसके वाद अगला कदम होगा इंग्लैंड कासा गरीबोंका कानून बनना और सशक्त मुहताजोंको काम दिलाने का प्रबंध।

अंतर थोड़ा-सा ही है; क्योंकि जिस वर्तमान समाज-व्यवस्थाके विरुद्ध हम विद्रोह कर रहे हैं उसे भी तो अपने व्यक्तिवादी सिद्धांतोंमें थोड़ा संशोधन करना ही पड़ा है। उसे भी साम्यवादी दिशामें कुछ रिआयर्ते उसी दानके रूपमें करनी ही पड़ी हैं।

वर्तमान समाज भी अपनी दूकानोंको छटसे बचानेके छिए सुद्दी भर चने बांटा करता है, छूतके रोगोंकी बाद रोकनेके छिए अस्पताल बनवाता है, जो अकसर बहुत बुरे होते हैं पर कोई-कोई बहुत अच्छे भी होते हैं। वह भी श्रमके घंटोंके हिसाबसे मजदूरी देनेके बाद उन गरीवों के बच्चोंको आश्रय देता है जिनका जीवन वह नष्ट कर चुका है। वह उनकी आवश्यकताएं देखकर थोड़ा-बहुत दोन कर दिया करता है।

हम अन्यत्र कह चुके हैं कि गरीबी ही अमीरीका मूळ कारण है। गरीबीने ही पहले पूंजीपतिको पैदा किया, क्योंकि जिस 'अतिरिक्त मूल्य' की इतनी दुहाई दी जाती है वह तभी इक्टा किया जा सकता था जव ऐसे निर्धन लोग मौजूद हों जो भूलों मरनेसे वचनेके लिए अपनी मेहनत वेच देनेको मजबूर हों। अतः दरिद्रताने ही पूंजीपितयोंको बनाया। मध्ययुगमें दरिदोंकी संख्या इतनी तेजीसे बढ़नेका कारण यह था कि नये-नये राज्योंकी स्थापनाके वाद परस्पर आक्रमण और युद्ध होते रहे और पूर्वीय देशोंका शोपण करनेसे यूरोपमें धन बढ़ गया था। पहले देहात और नगरके समाजोंमें जिन बंधनोंसे मनुष्य परस्पर बंधे हुए थे, इन दोनोंने उन्हें तोड़ फेंका। इन्हीं दोनों कारणोंसे पहलेके जीवनके, जब एक-एक जाति (Tribe) के लोग एक-एक प्रदेशमें रहा करते थे, अन्योन्याश्रय और समान-हितकी वातको छोड़ कर उन्होंने मजदूरीके सिद्धांतकी घोषणा की, जो दूसरोंका शोषण करनेवालोंको इतना प्रिय है।

जिस साम्यवादी क्रांतिका नाम भूखों, पीड़ितों और दुखियोंकों इतना प्रिय है वह क्या इसी सिद्धांतको जन्म देगी ?

ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस दिन गरीवों की कुल्हादियां खा-कर पुरानी संस्थाएं भूमिसात हो जायंगी उस दिन सब तरफसे यही पुकार आयेगी,—"रोटी, घर और आराम सबको मिलना चाहिए।" और यह पुकार सुनी जायगी। लोग उस समय कहेंगे—"हम पहले जीवन, सुख और स्वतंत्रताकी अपनी प्यास बुझायेंगे जिसे हम कभी तृष्ठ नहीं कर सके, और उसका स्वाद चख लेनेके वाद मध्यम वर्ग के शासनके बचे-खुचे गढ़ों को भी ढाहने, उसके बही-खातेसे जन्मे नीति-शास्त्र, 'जमा' और 'नाम'से निकले तत्त्वज्ञान और 'मेरी-तुम्हारी' में विभाजित संस्थाओं को नष्ट करनेमें लग जायंगे। प्रदों के कथनानुसार हम नाशके द्वारा ही निर्माण करेंगे और हमारा निर्माण-कार्य साम्यवाद और अराजक-वादके नामसे होगा।

## उपभोग और उत्पादन

ξ

सत्तावादी संप्रदायोंका समाज और उसके राजनैतिक संगठनकी ओर जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण उससे भिन्न है। हम राज्यसे प्रारंभ करके व्यक्तिके वर्णनतक नहीं पहुंचते। हम तो स्वाधीन व्यक्तिसे प्रारंभ कर स्वतंत्र समाजतक पहुंचते हैं। हम पहले उत्पादन, विनिमय, राज्य, कर आदिका विवेचन नहीं करते। इससे पहले हम इस बातपर विचार करते हैं कि व्यक्तियोंकी आवश्यकताएं और उनकी पूर्तिके साधन क्या हैं। ऊपरी निगाहमें यह अंतर बहुत मामूली माल्यम हो सकता है, पर वस्तुतः इससे 'सरकारी अर्थशास्त्र'की सारी पद्धति ही उलट जाती है।

आप किसी भी अर्थशास्त्रीके प्रंथको खोलकर देखें, आप देखेंगे कि वह उत्पादनसे अर्थात् उन साधनोंकी निवेचनासे प्रारंभ करता है जो आजकल धनकी उत्पत्तिके लिए काममें लाये जाते हैं,—श्रम-विभाग, कारखाने, उसकी मशीनरी, पूंजीका संचय आदि। एडम स्मिथसे लगाकर मार्क्तिक सारे अर्थशास्त्री इसी लीकपर चले हैं। वे अपनी पुस्तकोंके अंतिम भागोंमें ही उपभोग (Consumption) की अर्थात् उन उपायोंकी चर्चा करते हैं जो व्यक्तिकी आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए वर्तमान समाजमें काममें लाये जा रहे हैं। इस निवेचनमें भी वे इतना ही बताते हैं कि धनके लिए परस्पर-प्रतिस्पर्धा करनेवाले लोगोंके बीच उसका नितरण या निभाजन किस प्रकार किया जा रहा है।

शायद आप कहें कि यह क्रम तो युक्तिसंगत है। आवश्यकताओंकी पूर्ति कानेके पहले आपके पास वे साधन होने चाहिएँ जिनसे उनकी पूर्ति होगी। पर कोई भी वस्तु उत्पन्न कानेके पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि आप उसकी आवश्यकता अनुभव करें ? क्या आवश्यकताने ही मनुष्यको गुरूमें शिकार करने, पशु पालने, जमीन जोतने, औजार बनाने, और बादमें कर्ले ईजाद करनेको मजबूर नहीं किया ? क्या आवश्यकता-ऑको समसे बिना ही उत्पत्ति कर डालनी चाहिए ? इसलिए इतना तो कहना ही होगा कि पहले आवश्यकताऑपर विचार किया जाय और फिर इसपर कि उनकी प्रतिके लिए उत्पादनका प्रयंध आज कैसा है और भविष्यमें कैसा होना चाहिए, यह क्रम भी उतना ही युक्तियुक्त है। हम इसी रास्तेसे चलना चाहते हैं।

परंतु ज्योंही हम इस दृष्टिकोणसे अर्थशास्त्रको देखते हैं त्योंही उसका रूप विलक्ष्कल बदल जाता है। तब वह तथ्योंका विवरण मात्र नहीं रह जाता, बिक्क एक विज्ञान बन जाता है। इस विज्ञानकी परिभाषा हम यह कर सकते हैं—"मनुष्य-जातिकी आवश्यकताओं और उन साधनोंका अध्ययन जिनसे मानव-शक्तिका कम-से-कम अपव्यय होकर उनकी पूर्ति हो सके।" उसका सचा नाम तो होगा—'समाजका जीवनशास्त्र' (Physiology of Society)। यह भी वैसा ही विज्ञान होगा जैसे वनस्पति-शास्त्र और प्राणि-शास्त्र हैं, जिनमें वनस्पतियों और प्राणियोंकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्तिके अधिक-से-अधिक लाभदायक मार्गोंका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय (Sociological) विज्ञानोंमें मनुष्य-समाजांकी अर्थ-व्यवस्थाके विज्ञानका वहीं स्थान है जो जीवशास्त्रीय (Biological) विज्ञानोंमें पौधों और प्राणियोंकी जीवनशास्त्रीय (Biological) विज्ञानोंमें पौधों और प्राणियोंकी जीवनश्राकी विवेचना करनेवाले शास्त्रोंका है।

हमारे विवेचनका क्रम इस प्रकार है। कुछ आदमी हैं जो समाज-रूपमें संगठित हैं। उन सबको स्वास्थ्यकर मकानोंमें रहनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। जंगलियोंके झोंपड़ोंसे उन्हें संतोष नहीं होता, वे अधिक सुखद आश्रय चाहते हैं। अब सवाल यह है कि मनुष्यकी वर्तमान उत्पादन-शक्तिको ही प्रमाण मानते हुए क्या हर एक आदमीको अपना निजका मकान मिलना संभव है ? और है तो कौनसी बात उसमें बाधक हो रही है ? ्रं इस प्रश्नपर विचार करते ही हमें माल्स होता है कि यूरोपके प्रस्थेक परिवारको बहुत आसानीसे एक सुख-सुविधायुक्त घर मिल्स्सिकता है। वह घर वैसा ही होगा जैसे इंग्लैंड, बेल्जियम आदिमें बनते हैं। कुछ दिनोंके अमसे ही एक छोटा-सा सुंदर, हवादार और बिजली लगा हुआ घर तैयार हो सकता है।

परंतु नन्ने प्रतिशत यूरोपनासियोंको कभी स्वास्थ्यकर घरमें रहनेका सौमाग्य नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि सभी युगोंमें साधारण लोगोंको तो अपने शासकोंकी आवश्यकताएं पूरी करने लिए दिन-रात पिसना पड़ता ही रहा, और उनके पास न इतनी फुरसत थी न इतना पैसा ही कि वे अपने मनका मकान बनाते या बनना लेते। और जबतक वर्तमान परिस्थिति बनी रहेगी तबतक उन्हें मकान नहीं मिल सकते, उन्हें झोपड़ों या झोंपड़े जैसे घरोंमें ही गुजर करना होगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारा रास्ता अर्थशास्त्रियोंके विवे-चन-क्रमसे बिलकुल उलटा है। वे उत्पादनके तथोक्त नियमोंको बहुत महत्त्व देते हैं और आंकड़े सामने रखकर कहते हैं कि चूंकि नये बनने-वाले मकानोंकी संख्या इतनी कम है कि उनसे सबकी मांग पूरी नहीं हो सकती, इसलिए नन्वे प्रतिशत यूरोप-वासियोंको झोंपडोंमें ही रहना पड़ेगा।

अब भोजनके प्रश्नपर विचार करें। अर्थशास्त्री तो पहले श्रम-विभागसे होनेवाले लाभोंको गिनाते हैं, फिर कहते हैं कि इस सिद्धांतके अनुसार यह आवश्यक है कि कुछ लोग खेती-बारीका काम करें, कुछ लोग उद्योग-धंधोंका। वे बतलाते हैं कि खेती करनेवाले इतना माल पैदा करते हैं, कारखानोंका उत्पादन इतना है, विनिमय (Exchange) इस प्रकार चलता है। वे बिक्की, लाम, खालिस मुनाफा या अति-रिक्त मूल्य, मजदूरी, टैक्स, बेंकिंग आदिका विश्लेषण करते हैं।

परंतु उनके विवेचनका यहांतक अनुसरण कर चुकनेपर भी अगर हम उनसे यह पूछते हैं कि "जब प्रत्येक परिवार हर साल इतना अब उत्पन्न कर सकता है कि दस, बीस या सौ आदमियोंका भी पेट भरा जा. सके तो करोड़ों आदमी क्यों मूखे रहते हैं ?", तो हमें कोई नयी बात नहीं बतायी जाती। इसके जवाबमें वे फिर अपना श्रम-विभाग, मजदूरी अतिरिक्त मूल्य, पूंजी आदिका वही पुराना राग अलापने लगते हैं और फिर इसी नतीजेपर पहुंचते हैं कि उत्पत्ति इतनी नहीं होती कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह नतीजा सही हो भी तो इससे हमारे इस सवालका जवाब नहीं मिलता कि मनुष्य अपने श्रमसे अपना पेट भरनेभर अन्न उत्पन्न कर सकता है या नहीं ? और नहीं कर सकता तो किस अडवनके कारण ?

यूरोपमें पेतीस करोड़ जन वसते हैं। उन्हें इतना अन्न, इतना मांस, शराब, दूध, अंडे और मक्खन साल भरमें चाहिए। इतने मकान चाहिए और इतना कपड़ा चाहिए। यह उनकी कम-से-कम आवश्यकता है। क्या वे इतना उत्पादन कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो इसके बाद उनके पास कला, विज्ञान और मनोविनोदके लिए—अर्थात् उन सव चीजोंके लिए जो जीवनके लिए नितांत आवश्यक पदार्थों की श्रेणीमें नहीं आतीं—क्या काफी अवकाश बचेगा? अगर ऐसा हो। सकता है तो इसमें स्कावट क्या है? स्कावटोंको दूर करनेके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इस यत्नमें सफल होनेके लिए समयकी आवश्यकता है? है तो समय दीजिए। पर हमें उत्पादनका मूल उद्देश्य न मूल जाना चाहिए, और वह है—सबकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करना।

अगर मनुष्यकी सबसे बड़ी आवश्यकताएँ आज पूरी नहीं हो पातीं तो अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेके लिए हमें क्या करना चाहिए ? पर क्या इसका और कोई कारण नहीं है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्यकी आवश्यकताओं की ओर दृष्टि न रखनेसे उत्पादन बिल्कुल गलत रास्तेपर चला गया हो और उसका प्रबंध सदोष हो ? और चूंकि हम साबित कर सकते हैं कि बात ऐसी ही है इसलिए हमें देखना चाहिए कि उत्पत्तिकी नव-न्यवस्था किस प्रकार की जाय जिसमें सचमुच सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

हमें तो स्थितिका सामना करनेका ठीक रास्ता यही मालूम होता

है। बस यही वह रास्ता है जिससे अर्थशास्त्र वस्तुतः विज्ञान—सामा-जिक जीवन-विज्ञान—वन सकता है।

यह स्पष्ट है कि जबतक विज्ञान उत्पादनके उसी प्रकारका विवेचन करता रहेगा जो भाज सम्य जातियों, भारतके पंचायती प्रामों (Communes) या जंगली जातियोंमें प्रचलित है, तबतक तो तथ्योंको अर्थ-शास्त्री आजकल जिस रूपमें उपस्थित करते हैं—अर्थात् प्राणि-शास्त्र और वनस्पति-शास्त्रके वर्णनात्मक अध्यायों-जैसा सीधा-सादा वर्णन—उसमें शादय ही परिवर्तन हो सके। पर यदि यह अध्याय इस प्रकार लिखा जाय कि उससे यह भी जाना जा सके कि मनुष्यकी आवश्यकताओंको पूर्तिके लिए शक्तिका मितन्यय कैसे होना चाहिए तो उसमें अधिक यथा-र्थना आ जायगी और वर्णन भी अधिक विश्वद हो जायगा। तब उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि वर्तमान न्यवस्थासे मनुष्यकी शक्तिकी कैसी भयानक वर्बादी हो रही है। यह बात भी साबित हो जायगी कि जबतक यह थ्यवस्था रहेगी तबतक मानव-समाजकी आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं होंगी।

हम समझते हैं कि उस समय हमारा दृष्टिकोण विलक्क ही वदल जायगा। तव हमारी निगाह उस कर्षेतक जो इतने गज कपड़ा जुनता है, या उस मशीनतक जो छोहेकी चहरमें छेद करती है, या उस तिजोरीतक ही पहुंचकर न रह जायगी जिसमें कम्पनियोके हिस्सोंका सुनाफा भरा जाता है; विल्क उस मनुष्यपर भी जायगी जो असछी उत्पादनकर्ता है और जो प्रायः उस पकवानको खुद चखतक नही पाता जो वह दूसरोंके छिए रोज बनाया करता है। हमें यह भी समझ छेना चाहिए कि दृष्टिकोण ही गलत होनेसे जो आज मूच्य और विनिमयके 'नियम' कहे जाते हैं वे आजकल घटित होनेवाली घटनाओंकी बड़ी गलत व्याख्या हैं। और जब उत्पादनकी व्यवस्था इस प्रकार कर दी जायगी कि उससे समाजकी सारी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो सके तो हालत विलक्क स्मूसरी हो जायगी। २

आप हमारे इंप्रिकोणसे देखने लगें तो अर्थशास्त्रका एक भी सिद्धांत ऐसा न बचेगा जिसकी सुरत विलकुल बदल न नाय।

उदाहरणार्थ भति-उत्पादन (Over-Production) को ही लीजिए।
यह शब्द हमारे कार्नोमें रोज गूंजा करता है। क्या एक भी अर्थशास्त्री,
अर्थशास्त्र-परिवर्दोका सदस्य या अर्थशास्त्री उपाधियोंका उम्मेदवार ऐसा
हैं जिसने इस मतका पोषण न किया हो कि अल्युत्पादनके कारण ही
संसारमें ज्यापारिक संकट आया करते हैं—अर्थात् किसी विशेष समयमें
रई, कपड़े, खाद्य-सामग्री या घड़ियोंका उत्पादन उनकी आवश्यकतासे
अधिक हो जाता है? क्या हम सभीने उन प्ंजीपतियोंकी लुटके विरुद्ध
जोरकी आवाज नहीं उठायी है जो इतना माल उत्पन्न करनेपर तुले हुए
हैं जितना खप नहीं सकता ?

पर समीक्षाकी कसौटीपर कसकर देखनेसे ये सभी दलीलें खोटी ठहरेंगी। आम इस्तेमालकी चीजोंमें क्या वास्तवमें एक भी ऐसी है जो आवश्यकतासे अधिक उत्पन्न की जाती हो ? कुछ देश जो बहुत-सा माल देसावर भेजते हैं उसकी भी एक-एक चीजको लेकर जांच कर लीजिए। आपको माल्स हो जायगा कि प्रायः सभी चीजें निर्यात करनेवाले देशोंके निवासियोंके लिए ही काफी नहीं होतीं।

जो गेहूं रूसका किसान दूसरे देशोंको भेजता है वह रूस-निवासियों की आवश्यकतासे अधिक नहीं है। यूरोपियन रूसमें गेहूं और राई (एक किस्मका मोटा अनाज) बढ़ी इफरातसे पैदा होते हैं, पर वे केवल वहांके निवासियोंके लिए ही काफी होते हैं। आम तौरसे जब किसान टैक्स और लगान चुकानेके लिए अपना गेहूं या राई वेचता है तो उसके पास अपनी जरूरत भरके लिए भी ये चीजें नहीं रह जातीं।

इंग्लेंड दुनियाके हर हिस्सेमें अपना कोयला भेजता है, पर वह कोबला उसकी निजकी आवश्यकतासे फाजिल नहीं होता। देशके चरू खर्चके लिए तो आदमी-पीछे सालभरमें केवल पौन टन ही कोयला बचता है। लाखों इंग्लेंड-वासी जाड़ेमें आगके लिए भी तरसा करते हैं, या वह इतनी-सी मिलती है कि उससे थोड़ासा शाकभर पका लें। इंग्लेंड सब देशोंसे अधिक माल देसावर भेजता है; पर वहां भी केवल कपड़ा ही एक ऐसी चीज है जो आम इस्तेमाल की है और जिसकी उत्पत्ति शायद आवश्यकतासे अधिक होती है। मगर जब हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश संयुक्त राज्यकी एक-तिहाई जनता चीथड़ोंसे तन ढकती है तो हम सोचते हैं कि जो कपड़ा बाहर जाता है क्या वह जनताकी सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति न करता ?

भाजकल जो माल बाहर भेजा जाता है, साधारणतः वह देशकी आवश्यकतासे अधिक नहीं होता, प्रारंभमें ऐसा भले ही रहा हो। नंगे पांव रहनेवाले चर्मकारकी कहानी पहले कारीगरोंके बारेमें कहीं जाती थी। वह आजके राष्ट्रोंके विषयमें भी उतनी ही सच्ची उतरती है। जो वस्तुएं जीवनके लिए आवश्यक होती हैं उन्हींको हम बाहर भेजते हैं, और हम इसलिए ऐसा करते हैं कि अमिकोंमें यह सामर्थ्य नहीं होती कि अपनी मजदूरीसे अपनी ही पैदा की हुई चीजोंको खरीद सकें, और साथ-साथ पूंजीपतिका किराया और साहूकारका ब्याज भी चुका सकें।

केवल इतना ही नहीं होता कि हमारी सुलकी आवश्यकता, जो दिन-दिन बदती जा रही है, पूरी नहीं होती, बल्कि जो चीजें जीवनके लिए अनिवार्य है वे भी अकसर नहीं मिलतीं। अतः 'अतिरिक्त उत्पत्ति'का अस्तित्व ही नहीं है, कम-से-कम उस अर्थमें नहीं है जिसमें सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री उसका प्रयोग किया करते हैं।

दूसरी बात लीजिए। सब अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह एक सुसिद्ध नियम है कि "मनुष्य जितना खर्च करता है उससे ज्यादा पैदा करता है।" अपनी कमाईसे अपना निर्वाह करनेके बाद उसके पास इस्छ बच भी रहता है। मसल्प्न् कृषकोंका एक परिवार इतना उत्पन्न करता है जो कई परिवारोंके खानेको काफी होता है, इत्यादि।

हमारे लिए तो इस बार-बार दुहराये जानेवाले वाक्यका कोई मर्थ

ही नहीं है। अगर इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पीढ़ी आगे आनेवाली पीढ़ियोंके लिए कुछ-न-कुछ छोड़ जाती है तब तो यह सही हो सकता है। उदाहरणार्थ एक किसान एक पेढ़ लगाता है। वह पेढ़ शायद तीस, चालीस या सौ वर्षतक खढ़ा रहेगा, और उसके फल उसके नाती-पोते भी खायंगे। अथवा वह कुछ बीघे नयी जमीन साफ करता है और हम कहते हैं कि अगली पीढ़ियोंकी संपत्तिमें इतनी वृद्धि हुई। सढ़कें, पुल, नहरें, मकान और फरनीचर, यह सब ऐसा घन है जो आनेवाली पीढ़ियोंको विरासतमें मिलेगा।

पर अर्थशास्त्रियोंका तात्पर्य यह नहीं है। वे कहते हैं कि किसानकों अपने खर्चके लिए जितने अन्नकी आवश्यकता होती है वह उससे अधिक पैदा करता है। इसके बदले उन्हें यह कहना चाहिए कि किसान से उत्पत्तिका बढ़ा भाग राज्य अपने टैक्सके रूपमें, पादरी अपने धर्म-द्रशांशके रूपमें और जमींदार लगानके रूपमें छे लेता है। कृपक-वर्ग पहले जितना उत्पन्न करता था उतना सब अपने इस्तेमालमें लाता था, केवल आकस्मिक आवश्यकताओं या पेढ़ लगाने, सड़क बनाने आदिके लिए कुछ बचा रखता था। पर अब उस वर्गकों बड़ी गरीबीकी हालतमें किसी तरह खींच-तानकर गुजारा करना पढ़ता है। उसकी पैदावारका शेष सारा भाग राज्य, जमींदार, पादरी और महाजन ले लेते हैं।

इसलिए हम इस बातको इस तरह कहना ज्यादा पसंद करते हैं कि किसान और मजदूर आदि जितना पैदा करते हैं उससे कम खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरन अपनी कमाईका अधिकांश बेच देना पदता है, और खुद उसके थोदेसे अंशसे ही संतीय करना पदता है।

हमें यह भी कह देना चाहिए कि अगर अपना अर्थशास्त्र हम व्यक्ति की आवश्यकताओंसे आरंभ करते हैं तो साम्यवादपर पहुंचे बिना नहीं रह सकते। साम्यवाद ऐसा संगठन है जिसके द्वारा हम सर्वाधिक-पूर्ण और मितन्ययो मार्गसे सबकी आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम अपने प्रचलित दर्रेके अनुसार उत्पादनसे आरंभ करते हैं, लाभ और अतिरिक्त मूल्यको अपना लक्ष्य बनाते हैं, इसका विचार नहीं करते कि हमारे उत्पादनसे आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है या नहीं, तो अनिवार्य रूपसे हम पूंजीवादपर या अधिक-से-अधिक समप्रिवादपर ही पहुंचते हैं, और ये दोनों ही वर्तमान मजदूरी-व्यवस्थाके ही दो मिझ रूप हैं।

वस्तुतः जब हम न्यक्ति और समाजकी आवश्यकताओं और उन साधनोंका भी विचार करते हैं जिनका मनुष्यने अपनी प्रगतिकी भिन्न-भिन्न मंजिलोंमें उन आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिए प्रयोग किया, तो हम तुरत इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि हम अपने कार्योंको सुन्यवस्थित बनार्ये, आज-कलकी तरह अन्यवस्थित उत्पादन न करते रहें। तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस धनका उपभोग नहीं होता और जो एक पीढ़ीसे दूसरीको उत्तराधिकार-रूपमें मिलता है उसपर थोड़ेसे लोगोंका कब्जा कर लेना सबके हितके अनुकूल नहीं है। यह बात सची मालम होती है कि इन तरीकोंके कारण समाजके तीन-चौथाई मागकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पातीं, जिससे वर्तमान समयमें मनुष्य-शक्तिका जो न्यर्थ बार्तोमें अपन्यय हो रहा है वह और भी बदा अपराध हो जाता है।

इसके सिवा हमें यह भी माल्स होता है कि वस्तुओंका सबसे अच्छा उपयोग यही है कि उनसे सबसे पहले उन आवश्यकताओंकी पूर्ति की जाय जो सबसे बड़ी हैं। दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि जिसे वस्तुका 'व्यवहार-मूल्य' ( Value-in-Use) कहा जाता है वह सनक या कोरी कल्पनाकी वात नहीं है, बल्कि उससे होनेवाली सची आवश्य-क्ताओंकी पूर्तिपर स्थित है।

स्थितिपर इस दृष्टिसे विचार करनेपर साम्यवाद ही युक्तिसिद्ध परिणाम रहरता है। साम्यवादका भर्य है समष्टि-रूपसे उपभोग, उत्पत्ति और विनिमयकी दृष्टिके अनुकूल संगठन या न्यवस्था। और हमारी राय में यही एकमात्र वैज्ञानिक संगठन है।

जो समाज सवकी आवश्यकताओंको पूरा करेगा और जिसे यह मार्द्धम होगा कि इस उद्देश्यकी सिद्धि छिए उत्पादनकी व्यवस्या किस

## : १५:

## श्रम-विभाग

8

भर्थशास्त्र समाजमें होनेवाली बातोंका वर्णन भीर प्रभावशाली वर्ण के हितार्थ उनका समर्थन कर देनाभर भएना कर्तस्य समझता है। इस-लिए उसका फैसला उद्योग-धंघोंमें श्रम-विभागके पक्षमें है। एंजीपतियों के लिए लाभदायक देलकर उसने इसे सिद्धांतका रूप देदिया है।

आधुनिक अर्थशास्त्रके जन्मदाता एडम स्मिथने गांवके एक छुहार की मिसाल दी है। अगर उसे कीलें बनानेका अभ्यास नहीं है तो वह बड़ी मेहनतसे दिन भरमें मुश्किलसे दो या तीन सौ कीलें बना पायेगा, फिर भी ने अच्छी न होंगी। पर यदि उस छुहारने जन्मभर केवल कीलें ही बनायी हों तो वह एक दिनमें दो हजार कीलें बना देगा। इससे उन्होंने यह नतीजा निकाला है—"अमका विभाग करो, विशेषीकरण (Specialisation) करो, विशेषीकरणकी ओर बढ़ते जाओ। हमारे पास ऐसे छुहार हों जिन्हें कीलोंके सिरे या नोकें ही बनाना भाता हो। इससे हम ज्यादा माल पैदा करेंगे और धनी हो जायंगे।"

पर उन्होंने यह न सोचा कि जिस आदमीको जिंदगीभर केवल कीलोंके सिरे बनाने पहें उसे अपने कार्यमें दिलचर्यी न रह जायगी, जब वह केवल यही काम जानता होगा तब उसकी जीविका सोलहो आने कारखानेदारकी द्यापर अवलंबित होगी, वह बारहमें चार महीने बेकार रहेगा, और जब कोई उम्मेदवार उसकी जगह काम करनेको मिल जायगा तब उसकी मजदूरी बहुत कम हो जायगी। इन सब बातोंपर विचार किये बिना ही वह हर्षातिरेकसे चिल्ला उठे—"अम-विभाग जुग-जुग जिये! इसी सोनेकी खानसे राष्ट्र समृद्ध होगा!" और इस नारेमें सबने उसका साथ दिया।

वादमें जब सिसमांडी श्र या जे॰ बी॰ से जैसोंने इस बातको समझा कि श्रम-विभागसे समस्त राष्ट्रको धन-बृद्धि न होकर केवल धनिकांका धन बढ़ता है, और वह मजदूर जो जीवन भर पिनका अठारहवां भाग ही बनाता रहता है बुद्धिहीन होकर दिद्धताके गहरे गढ़ेमें गिर जाता है, तब सरकारी अर्थशास्त्रियोंने इसका क्या इलाज निकाला? कुछ भी नहीं। उन्होंने यह सोचनेकी भी तकलीफ न की कि एक ही यांत्रिक काममें जन्मभर लगे रहनेसे श्रमिककी अकल और आविष्कार बुद्धि मारी जायगी, और उसके कई धंधे अदल-बदलकर करते रहनेसे राष्ट्रकी उत्पान्य दन-शक्ति काफी बढ़ जायगी। हमें अब इसी प्रश्नपर विचार करना है।

फिर भी सार्वकालिक और बहुधा पैतृक श्रम-विभागके इस सिद्धांत का यदि केवल अर्थशासके पंढित ही प्रचार करते तो हम शायद उन्हें जी भरकर प्रचार कर लेने देते। पर विज्ञानके दिग्गजोंकी बतायी हुई बातें साधारण लोगोंके दिमागोंमें भी घुस जाती हैं और उन्हें बहका देती हैं। श्रम-विभाग, सुनाफा, ज्याज आदि की वार्ते बार-बार इस तरह सुनते रहनेसे, मानों ये मसले सुइतसे हल हो चुके हों, मध्यमवर्ग के सब लोग और मजदूर भी अर्थशास्त्रियोंकी तरह तर्क करने लगते हैं, वे भी इन्हीं अंध-विश्वासोंकी पूजा करने लगते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश समाजवादी और वे लोग भी जिन्होंने अर्थ-शास्त्रकी गलतियोंको निर्भय होकर प्रकट किया है, श्रम-विभागका समर्थन करते हैं। उनसे पूछिए कि क्रांति-युगमें श्रमका कैसा प्रवंध करना चाहिए तो वे कहेंगे कि श्रम-विभागको तो कायम रखना ही होगा। यानी क्रांतिसे पहले यदि आप पिनकी नोक पैनी किया करते थे तो क्रांतिके बाद भी आपको वही काम करना होगा। अवश्य ही आपको पांच घंटेसे अधिक काम न करना पड़ेगा, पर आपको जिंदगीभर पिनकी नोक ही घिसते रहना होगा। और दूसरे लोग ऐसी मशीनोंके डिजाइन बनायेंगे जिनसे आप अपने जीवन-कालमें अस्वों पिनोंकी नोकें ठीक कर सकेंगे। कुछ और लोग साहित्य, विज्ञान,

कला आदिकी उच्च शालाओं के विशेषज्ञ बर्नेंगे । पास्तिर इसलिए पैदा हुआ था कि वह एंश्रेक्स (एक जहरीला फोड़ा) के टीके का आविष्कार करे, पर आप तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि पिनोंको तेज करते रहें। क्रांतिके बाद भी आप दोनोंको अपने उसी धधेमें लगे रहना होगा। यह सिद्धांत इतना भयावना है, समाजके लिए इतना हानिकर है, मनुष्यमें इतना पशुत्व पैदा कर देनेवाला है और इतनी बड़ी बुराईकी जड़ है कि हम इसके विभिन्न रूपोंपर विचार करना जरूरी समझते हैं।

हमें श्रम-विभागके क्रपरिणाम भली भांति जात हैं। उसका पहला फल यह है कि समाज हो चर्गोंमें विभक्त हो जाता है। एक वर्ग उत्पादन करनेवाले श्रमिकोंका होता है, जो अपनी उत्पत्तिके बहुत थोड़े अंशका ही स्वयं उपभोग करते हैं. और केवल शारीरिक श्रमका काम करनेके कारण जिन्होंने सोचने-विचारनेसे पेंशन लेली है। उनका काम भी बुरा होता है. क्योंकि उनका मस्तिष्क निष्क्रिय. जद बन रहा है। दूसरा वर्ग है उन छोगोंका जो उसरोंके पैदा किये हुए मालका उपमोग किया करते हैं और जो ख़ुद बहुत थोड़ा उत्पन्न करते हैं या कुछ भी उत्पन्न नहीं करते। उन्हें दूसरोंके बारेमें सोचनेका इनारा मिला हुआ है। पर वे लोग इस कामको भी बरी तरह करते हैं. क्योंकि हाथसे काम करनेवालोंकी द्वनियासे उनका परिचय ही नहीं होता। उसका एक नतीजा यह भी है कि खेतीका काम करनेवाले मजदुरोंको मशीनका कुछ भी ज्ञान नहीं होता. और मशीनोंपर काम करनेवाले खेतीके बारेमें बिलकुल कोरे होते हैं। आजकलके कारखाने यह चाहते हैं कि एक छड़का हो जो मशीनको चलाता रहे, पर उसको न समझता हो और न कभी समझे. और एक फोरमैन हो जो इस लडकेका ध्यान मशीनसे जरा भी हट जाय तो इसपर ज़र्माना कर दे। औद्योगिक या कर्जोंसे की जानेवालो खेतीका आदर्श यह है कि खेतपर काम करनेवाला मजदूर तो बिलकुल न रहे. उसकी जगहपर एक ऐसा भादमी नियुक्त किया जाय जो स्टीम-हल भी चला ले और मांद्रते या हांद्रसे भनाज दिकालनेकी मशीन भी। श्रम-

विभागका भर्थ यह है कि भादिमयोंपर जिंदगीभरके लिए खास-खास कामोंका लेबिल या मुहर लगा दी जाय। कुछ भादमी कारखानेमें रस्सी बटनेके लिए निर्दिष्ट हो जायं, कुछ फोरमैनके कामके लिए, कुछ खानके किसी विशेष भागमें कोयलेकी टोकरियां नीचे-अपर भजनेके लिए, पर उनमेंसे किसीको भी प्री मशीन, प्रे धंधे या प्री खानकी जानकारी न हो सके। इसका नतीजा यह होता है कि मनुष्यमें श्रमका प्रेम और आविष्कारकी योग्यता नष्ट हो जाती है, जिनकी ही बदौलत वर्तमान औद्योगिक युगके आरंभमें उन यंत्रोंका आविष्कार हुआ जिनपर आज हमें इतना गर्व है।

अर्थशास्त्रियोंने व्यक्तियोंके विषयमें जो वात की वही वे राष्ट्रोंके विषयमें भी करना चाहते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य-जातिका इस प्रकार विभाग किया जाय कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी विशेषता रखता हुआ अलग-अलग कारखाना बन जाय। उन्होंने कहा कि प्रकृतिने रूस को अस उत्पन्न करनेके लिए ही बनाया है, इंगलेंडको सूत तैयार करने और वेलिज-यमको कपड़ा चुननेके लिए, स्विटजरलेंड इसीलिए बनाया गया है कि वह नर्से और बचोंके लिए अध्यापिकाएं तैयार किया करे। प्रत्येक नगर भी एक खास घंघेको अपनाये और उसमें निपुणता प्राप्त करे। लिलों (फ्रांस) नगर रेशमी कपड़ा चुने, ओवर्ने बेल-फीते बनाये और पेरिस शौककी चीजें तैयार करे। और अर्थशास्त्री कहते थे कि इस प्रकार उत्पत्ति और खपतका बड़ा भारी मैदान निकल आयेगा और मानव-जातिके लिए अतुल संपत्तिका हार खुल जायगा।

पर ज्योंही दूसरे देश भी कलेंसे काम छेना सीख गये, सारी आशा विलीन हो गयी। जबतक इंगलेंड अकेले ही बढ़े पैमानेपर सूती कपड़ा और धातुओंका सामान तैयार करता रहा, और केवल पेरिस नगर विलासकी सुंदर कलामय वस्तुएं बनानेवाला रहा तबतक तो सब ठीक रहा, अर्थ-शास्त्री श्रम-विभागके सिद्धांतका प्रचार करते रहे और किसीने उनका खंडन न किया।

पर सारे सभ्य राष्ट्रोंमें घीरे-घीरे यह नयी विचार-धारा पहुंच गयी

कि अपनी जरूरतकी चीजें हमें खुद तैयार करनी चाहिए। जो माल पहले दूसरे देशोंसे या अपने ही उपनिवेशोंसे आता था उसे खुद पैदा करनेमें उन्हें लाम दिखाई दिया। उधर उपनिवेशभी 'मातृ-देश'से अपनेको स्वतंत्र करने का यल करने लगे। वैज्ञानिक खोजोंके कारण उत्पादनकी विधियां सार्वभौम हो गयीं। जो चीज घरमें आसानीसे वन सकती थी उसके लिए विदेशको भारी कीमत देना व्यर्थ समझा गया। और अब हम देखते हैं कि श्रम-विभागका जो सिद्धांत पहले बढ़ा मजबूत समझा जाता था इस औद्योगिक क्रांतिने उसकी धन्तियां उड़ा दी हैं।

### : १६ :

# उद्योग-धंधोंका फैलाव

έ

नेपोलियनकी लड़ाइयोंके वाद विटेनने फ्रांसके उन प्रधान उद्योग-धंधोंको प्रायः नष्ट कर दिया जो वहां १८वीं शतीके अंतमें पनप गये थे। वह ससुद्रका भी स्वामी वन गया और यूरोपमें उसका कोई वड़ा प्रतिद्वंद्वी न रह गया। उसने इस स्थितिका लाभ उठाया और उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। जिस मालको केवल वही वना सकता था पड़ोसी देशोंसे उसके मनमाने दाम लेने लगा और मालामाल हो गये।

पर अठारहवीं शताब्दीकी मध्यमवर्गीय क्रांतिने फ्रांसमें किसानोंकी गुलामीको मिटा दिया था और मेहनत-मजदूरीपर जीनेवालोंका एक वर्ग उत्पन्न कर दिया था। इस कारण यद्यपि कुछ समयके लिए वहांके उद्योग-धंये दव गये, पर फ्रांस फिर उठा और उन्नीसवीं शतीके उत्तराधंमें उसे इंगलेंडसे कारखानोंमें बना हुआ माल मेंगानेकी जरूरत न रही। आज वह भी वाहर माल भेजनेवाला राष्ट्र बन गया है। वह हर साल छः करोड़ पाँडसे भी अधिकका तैयार माल वाहर भेजता है और इसमें दो-तिहाई कपड़ा होता है। चालानके काम या विदेशी ज्यापारसे गुजारा करनेवाले फ्रांस-वासियोंकी संख्या करीब तीस लाखके है।

अतः फ्रांस इंगलेंडका माल लेनेवाला देश—उसका 'बाजार' नहीं रहा। उसने भी विदेशोंमें खपनेवाली कुछ चीजोंके उद्योगपर अपना इजारा कायम कर लेनेकी कोशिश की, जैसे रेशमी वस्त्र, सिले कपदे आदि, और उन्हें वाहर भेजकर खूव नफा कमाया। पर जिस प्रकार इंगलेंडका स्ती मालका इजारा अब खत्म हो चला है उसी प्रकार फ्रांसका एकाधिकार भी सदाके लिए समास होने जा रहा है।

उद्योग-धंधे पूरवकी बढ़ते हुए जर्मनी पहुंच गये। पचास साल पहले जर्मनी इंगलेंड और फ्रांससे उंचे मेलका तैयार माल मंगाया करता था। अब नहीं मंगाता। पिछले पचास वर्षों में और खासकर फ्रांस-जर्मन शुद्धके वादसे जर्मनीने अपने उद्योग-धंधों का पूरे तौरसे नव-संघटन कर लिया है। उसके नये कारखानों में बिद्धा-से-बिद्धा मशीनरी लगी है। मैंचेस्टर और लीओं के सूती और रेशमी मालका नये-से-नया नमूना जर्मन कारखानों में बनने लगा है। मैंचेस्टर और लीओं के कारीगरों को आधुनिक यंत्रों के निर्माणमें दो-तीन पीढ़ियाँ लग गयीं, पर जर्मनीने उन्हें पूर्ण उन्नत अवस्थामें ले लिया। उद्योग-यंधों की आवश्यकताके अनुकूल शिल्प-शिक्षा देने के स्कूल खुल गये, और वहांसे कारखानों को ऐसे होशियार काम करने बल्ल खुल गये, बीर वहांसे कारखानों को ऐसे होशियार काम करनेवाले—अमली इंजीनियर मिलते हैं जो हाथ और दिमाग दोनों से काम करते हैं। जिस अवस्थापर मैंचेस्टर और लीओं के उद्योग-धंधे पचास वरसतक अंधेरे में भटकते, प्रयत्न और प्रयोग करते हुए पहुंच पाये थे उस मंजिलसे तो जर्मनीके उद्योग-धंधे अपना रास्ता शुरू करते हैं!

चूंकि जर्मनी अपने देशमें ही बहुत अच्छा माल तैयार करने लगा है, इसलिए फ्रांस और इंगलेंडसे वहां जानेवाला माल हर साल कम होता जा रहा है। वह तैयार मालमें एशिया और अफरीकामें ही उनका प्रतिह्वन्द्वी नहीं वन रहा है, पेरिस और लंदनमें भी उनका मुकाबला करता है। मले ही फ्रांसके अदूरदर्शी लोग फ्रांकफोर्टकी संधिक्षको कोसते रहें, इंगलेंडके कारखानेदार जर्मनीकी सफल प्रतिद्वन्द्विताका कारण रेल-भादेके थोदेसे अंतरको बताते रहें, वे प्रश्नोंके लोटे पहलुओंमें ही उल्ह्यों और वदी-बढ़ी ऐतिहासिक बातोंकी उपेक्षा करते रहें, पर यह तो निश्चित ही है कि जो बढ़े-बढ़े उद्योग-धंधे पहले इंगलेंड और फ्रांसके हाथोंमें थे वे अब पूर्वकी ओर बदकर जर्मनी पहुंच गये हैं। जर्मनी कार्य-शक्ति भरा हुआ तथा देश है, वहांके मध्यम-वर्गके लोग बुद्धिमान हैं और वे भी विदेशसे व्यापार करके धनी बनना चाहते हैं।

१८७०-७१के युद्धके वाद फांस-जर्मनीमें हुई संिष ।

इघर जर्मनी फ्रांस और इंग्लेंडकी धीचोगिक अधीनतासे मुक्त हो नया, अपना कपड़ा आप बनाने लगा, अपनी मशीनें सुद बना लीं, और बस्तुतः सब प्रकारका माल बनाने लगा; उधर मुख्य-मुख्य उद्योग-धंधे रूसमें भी स्थापित हो गये। रूसके उद्योग-धंधोंका विकास लभी कल-की ही चीज होनेके कारण बढ़ा शिक्षाप्रद है।

१८६१में जब रूसमें 'हलवाहे-किसानों' (Serfs) की गुलामीका अंत हुना तव एक तरहसे वहां एक भी कारखाना नहीं था। मशीनें, रेलें, रेलेंबे एंजिन, बढ़िया कपड़े आदि जो कुछ भी आवश्यक था सब पश्चिमी देशोंसे आचा करता था। पर इसके बीस साल बाद ही रूसमें ८५ हजार कारखाने कायम हो गये और कारखानोंमें बननेवाले मालका मूल्य चौगुना हो गया।

पुरानी मशीनरी हटाकर नयी लगा दी गयी। अब इसमें लगते-बाला प्रायः सारा फौलाद, तीन-चौथाई मामूली लोहा, दो-तिहाई कोयला, रेलके सारे एंजिन, गाढ़ियां तथा पटरियां और प्रायः सारे जहाज वहीं तैयार होते हैं।

भर्यशास्त्रियोंने लिखा था कि रूस बनाया ही इसलिए गया है कि वह खेतिहरोंका देश बना रहे, पर वह शीघ्र हो भौद्योगिक देश बन गया। वह इंग्लैंडसे प्रायः कुछ भी माल नहीं मंगाता, और जर्मनीसे भी बहुत ही कम मंगाता है।

अर्थशाखी इन वातोंका कारण आयात-निर्यात-कर या जकातको वताते हैं। पर रूसमें वना हुआ सूनी माल उसी कीमतपर विकता है जिस कीमतपर लंदनमें। पूंजीकी कोई मातृभूमि नहीं होती। जर्मनी और हंगलेंडके पूंजीपितयोंने अपने-अपने यहांके इंजीनियरों और फोरमैनोंके साथ पहुंच कर रूस और पोलेंडमें भी कारखाने खोल दिये, जिनमें बनने वाला माल इंगलेंडके विद्या-से-बिद्या मालसे टक्कर लेता है। जकात कल ठठा दी जाय तो उद्योग-धंघोंको लाभ ही होगा। कुछ ही दिन पहले विटेनके कारखानेदारोंने ऐसा काम किया जिससे पिश्चमसे लानेवाले सूनी और ऊनी मालको एक और गहरा धका लगा है। उन्होंने दक्षिण और मध्य रूसमें वेडफोर्ड (इंगलेंड)) की बिद्या-से-बिद्या मशीनें लगा

कर ऊनके बड़े-बड़े कारखाने खड़े कर दिये। अब रूसको इंगलैंड, फ्रांस और आस्ट्रियासे सिर्फ बहुत बढ़िया किस्मका स्ती या ऊनी माल मंगाने की जरूरत होती है। बाकी सारा कपड़ा वहीं कारखानोमें और घरो में चलनेवाले कर्घोंसे तैयार हो जाता है।

प्रधान आवश्यकताओं की पुर्ति करनेवाले ठयोग केवल पूर्व दिशाकी ओर ही नहीं बढ़े हैं, वे दक्षिणके प्रायद्वीपोंकी ओर भी फैलते जा रहे हैं। १८८४ में ट्यूरिन (इटली) में जो प्रदर्शनी हुई थी उससे इटली में कल-कारखानोंकी उन्नति स्पष्ट प्रकट होती थी। फ्रांस और इटली मध्यमवर्गोंमें जो पारस्परिक द्वेष है उसका कारण भी औद्योगिक प्रति-द्विता ही है। स्पेन भी औद्योगिक देश बनता जा रहा है। पूर्वमें वोद्देमिया एकवारगी बढ़े महत्त्वका उद्योग-केंद्र बन गथा है, जहां बढ़िया मशीनरी और उत्तम वैज्ञानिक विधियोंसे काम होता है।

इस सिलिसिलेमें इम इंगरीकी द्वुत प्रगतिकी भी चर्चा कर सकते हैं। पर इम ब्राजीककी ही मिसाल क्यों न लें ? अर्थशास्त्रियोंने कह दिया था कि ब्राजीलको प्रकृतिने केवल रूई उपजानेका काम सौंपा है, वह अपनी रूई विदेश भेजा करे और बदलेमें यूरोपसे तैयार कपड़ा मंगाया करे। सचसुच चालीस बरस पहले ब्राजीलमें गिन्तीके नौ टूटे-फूटे पुतली-घर थे जिनमें ३८५ तकुए चका करते थे। पर आज उस देशमें १६० स्ती मिलें हैं, जिनमें १५ लाख तकुए और ५० हजार कर्षे लगे हैं और जो साल भरमें ५० करोड़ गज कपड़ा तैयार कर देते है।

मेक्सिको भी अब यूरोपसे कपड़ा नहीं मंगाता और अपने लिए सूती कपड़ा खुद तैयार कर छेता है। संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका)ने तो यूरोपकी सरपरस्तीसे अपना खुटकारा करा ही लिया और अपनी औद्योगिक शक्तियों का अत्यधिक विस्तार कर लिया है।

परंतु राष्ट्रीय उद्योगोंके विशेषीकरणके सिद्धांतके विरुद्ध सबसे महत्त्व का प्रमाण भारतवर्षने प्रस्तुत किया है।

. इसका सिद्धांत हम सभीको ज्ञात है। यूरोपके बड़े-बड़े राष्ट्रांको उपनिवेशोंकी आवश्यकता है, क्योंकि उपनिवेश 'मानृदेश'को कचा

माल—हई, उन, खादा-पदार्थ, मसाले आदि—भेजते हैं। और मातृदेश उनको तैयार माल भेजनेके बहाने अपना रही माल, रही मशीनें, रही लोहा, और हर चीज जो उसके लिए वेकार हो गयी है, उनके सिर मड़ देता है। इस मालकी लागत तो नामकी ही होती है, पर दाम अठ-गुने, दसगुने मिल जाते हैं।

यही सिद्धांत था और बहुत दिनोंतक यही व्यवहार रहा। छंदन और मैंचेस्टरमें दौछत जमा होने छगी और हिंदुस्तान दिन-दिन तबाह होता गया। छंदनके इंडियन-स्यूजियम (भारतीय अजायबबर) में वह अञ्चतपूर्व वैभव देखा जा सकता है जिसे अंग्रेज स्थापारियोंने करुकते और बंबईमें इकट्ठा किया।

पर दूसरे अंग्रेज व्यापारियों और प्ंजीपितयोंने यह सीधी-सी बात सोची कि दो या ढाई करोड़ पोंडका माल हर साल वहां भेजनेके वजाय भारतवासियोंको लूटनेका यही तरीका अच्छा होगा कि भारतमें ही स्ती माल तैयार किया जाय।

प्रारंभमें अनेक प्रयोग असफल हुए। भारतीय बुनकर, जो अच्छे कारीगर और अपने धंधेमें विशेषज्ञ थे, अपनेको कारखानोंके जीवनका आदी न बना सके। लिवरपुलसे भेजी हुई मशीनें खराब थीं। आबहवा का भीं खयाल रखनेकी जरूरत थीं। व्यापारियोंको अपनेको नयी परिक्षितिके अनुकूल बनानेमें भी कुछ समय लगा। पर अब हिंदुस्तान इंगलैंडका काफी बड़ा प्रतिद्वंद्वी हो गया है।

भारतमें अब २०० से अधिक स्ती कपढ़ेकी मिलें हैं। उनमें २ लाख २० हजार मजदूर काम करते हैं। ६० लाख तकुए और ८० हजार कमें चलते हैं। जुटकी मिलें ४० हैं जिनमें ४ लाख तकुए हैं। #

<sup>\*</sup> ये श्रांकड़े भी पुस्तककी रचना-काल या उससे कुछ पहलेके होंगे। १६४१ में भारतमें कुल ३६० पुतलीवर थे, जिनमें कुल ६६,६१,१७= तकुर श्रीर १,६=,५७४ कमें चलते थे, तथा कुल ४,५६,५०६ मजदूर काम करते थे। १६३५—३६ में जुटकी मिलोंकी कुल संख्या १०४, उनके क्योंकी ६३७२४ श्रीर मजदूरोंकी २,७=,००० थी।

भारत हर साल चीन, डच पुनींय द्वीपों और अफरीकाको लगभग अस्सी लाख पौंडका वैसा ही सफेद सूती माल भेजता है जो पहले हुंगलेंडकी विशेषता बताया जाता था। इधर तो हंगलेंडके मजदूर अकसर बेकार और मुहताज रहते हैं, उधर भारतकी खियां छः पेंस (छः आने) रोजकी मजदूरीपर कपड़ा बुनती हैं और वह कपड़ा सुदूरपूर्वके देशोंको भेजा जाता है। इंगलेंडके दूरद्शीं कारखानेदार यह समझने लगे हैं कि अब वह दिन दूर नहीं है जब विदेशोंके लिए कपड़ा बुननेवाले कारखानों के मजदूरोंके लिए कोई काम बाकी न रहेगा। यह बात भी दिन-दिन स्पष्ट होती जा रही है कि अब भारत इंगलेंडसे एक टन भी लोहा न मंगायेगा। वहांके कोयले और कचे लोहेको व्यवहारोपयोगी बनानेमं शुरूमें जो कठिनाइयां थीं वे अब दूर हो गयी हैं और इंगलेंडका सुकाविला करनेवाले ढलाईके कारखाने भारतीय समुद्ध-तटपर खड़े हो गये हैं।

तैयार माल बनानेमें उपनिवेशोंकी अपने मातृदेशसे प्रतिद्वंद्विता ही बीसवीं सदीके अर्थशास्त्रकी गतिका नियमन करेगी।

और भारतवर्ष 'पक्का' माल क्यों न बनाये ? इसमें अड्चन किस बात की है ? एंजी की ? तो एंजी तो ऐसी चीज है जो हर जगह, जहां के आदमी इतने गरीब हों कि उनकों चूसकर अपनी जेब भरी जा सके, पहुंच जाती है। ज्ञानकी ? तो वह किसी देश-विशेषकी बपौती नहीं बना रहता। कल-पुरजोंके काममें कुशल अमिकोंकी ? तो आजकल इंगलैंडके कपड़ेके कारखानोंमें अठारह-अठारह बरससे भी कम उन्नके जो लाखों लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, हिन्दुस्तानके कारीगर उनसे किसी तरह कम नहीं हैं।

२

राष्ट्रीय उद्योगोंपर दृष्टिपात कर चुकनेके बाद अब उनकी कुछ विशेष शाखाओंकी चर्चा करना मनोरंजक होगा।

ं उन्नीसवीं शतीके पूर्वार्द्धमें रेशमी माल खासकर फांसमें ही तैयार होता था। लीओं नगर रेशमके व्यवसायका केंद्र था। पहले तो कचा रेशम दक्षिण फ्रांसमें ही पैदा किया जाता था। फिर थोडा-योडा इटली. स्पेन: आस्ट्रिया. काकेशस और जापानसे भी मंगाया जाने लगा। १८७५ में लीओं और उसके आस-पासके स्थानोंमें पचास लाख 'किलो' ( एक सेरसे कुछ अधिकका माप ) कचे रेशमका कपड़ा तैयार किया गया था जिसमें से फ्रांसका रेशम सिर्फ चार लाख किलो था। पर छीओं वाहरसे रेशम मंगाकर कपड़े ब्रन सकता था तो स्विटजर-लैंड, जर्मनी और रूस भी तो वैसा कर सकते थे। फलतः ज्यूरिख नगरके आस-पासके ग्रामोंमें रेशमकी बुनाईका काम बढ़ने छगा। बारु (स्विटजरलैंड ) नगर रेशमके न्यवसायका बढ़ा केंद्र वन गया। काकेशियन सरकारने जार्जिया-वासियोंको उन्नत विधिसे रेशमके कीढे पालने और काकेशिया-वासियोंको रेशमकी बुनाईका काम सिखानेके लिए मार्सेट्जसे कुछ स्त्रियों और लीओंसे कुछ कारीगरोंको बुलाकर रक्खा। आस्ट्रियाने भी ऐसा ही किया। इसके बाद जर्मनीने भी छीओंके कारी-गरोंकी सहायतासे रेशमके वड़े वड़े कारखाने खड़े कर लिये। संयुक्तराष्ट्र ने भी पेटर्सनमें कारखाने खोल लिये।

आज रेशमके व्यवसायपर केवल फ्रांसका इजारा नहीं रह गया है। अब रेशमी माल जर्मनी, आस्ट्रिया, संयुक्तराष्ट्र और इंगलैंडमें भी बनता है, और हिसाव लगाया गया है कि फ्रांसमें जितना रेशमी कपड़ा खपता है उसका एक तिहाई बाहरसे आता है। जाड़ेके दिनोंमें काकेशियाके किसान इतनी कम मजदूरीपर रेशमी रूमाल वन देते हैं कि लीओं के बनकरोंकी वह मजदूरी मिले तो वे भूखों मर जायं! इटली और जर्मनी फ्रांसको अपने रेशमी मालका चालान करते हैं। लीओं सन् १८७० और १८७४ में ४६ करोड़ फ्रांकका रेशमी कपड़ा बाहर भेजता था, पर अब इसका आधा ही भेजा करता है। वस्तुतः वह समय बहुत दूर नहीं है जब वह केवल ऊंचे मेलका माल और कुछ नथी चीजें ही जर्मनी, रूस और जापान को, नमूनोंके तौरपर, भेजने लगेगा।

यही हाल सारे उद्योग-धंधोंका है। वेल्जियमके हाथमें अब कपढ़ेके उद्योगका इजारा नहीं रहा। जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया और संयुक्तराष्ट्रमें कपड़ा बनने लगा है। स्विटजरलेंड और फ्रांसके जूरा प्रदेशको घड़ियां बनाने का एकाधिकार नहीं रहा, वे सब कहीं बनने लगा गयी हैं। रूसमें आने-वाली सफेद शकर स्काटलेंडकी विशेषता नहीं रही, अब तो उलटा इंगलेंड रूसकी सफेद चीनी मंगाता है। इटलीके पास न तो कोयला है न लोहा, फिर भी वह अपने जंगी जहाज और अपने स्टीमरोंके एजिन खुद बना लेता है। रासायनिक इच्योंका उत्पादन इंगलेंडका इजारा नहीं रहा। गंधकका तेजाव और सोडा यूरालके पहाड़ी प्रदेशोंमें भी बनने लगा है। विटरथर (स्टिजरलेंड) के बने हुए स्टीम-एंजिन सब कहीं प्रसिद्ध हो गये हैं। स्विटजरलेंड भी, जिसके पास न इस समय कोयला है न लोहा, और न कोई ऐसा बंदरगाह ही जिससे ये चीजें वाहरसे मंगायी जा सकें—हैं केवल अच्छे-अच्छे शिल्प-शिक्षालय—इंगलेंडसे भी अच्छी और सस्ती मशीनें बनाता है। इस प्रकार विनिमयके सिद्धांतकी समाप्ति हो जाती है।

और बातोंकी तरह न्यापारकी प्रवृत्ति 'भी विकेंद्रीकरण—अनेक स्थानोंमें वंट या फैल जाने की ओर है।

हर राष्ट्रको इस बातमें लाभ दिखाई देता है कि खेतीके साथ-साथ हर तरहके कल-कारखाने भी चलाये। जिस/विशेषीकरणकी अर्थशास्त्री इतनी वड़ाई किया करते थे उससे बहुतसे पूंजीपितयोंका धन अवश्य बढ़ गया पर अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा, बल्कि प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक राष्ट्रका लाभ इसीमें है कि वह अपने खर्चके लिए गेहूं, साग-तरकारी और फल-फूल स्वयं उत्पन्न करे, और अपने लिए आवश्यक अधिकांश शिल्प-सामग्री भी खुद ही बना लिया करे। आपसके सहयोगसे अगर उत्पादनको पूरे तौरसे बढ़ाना है तो यह विविधता उसका पक्का उपाय है। विशेषीकरण तो उसकी राहका रोड़ा हो गया है।

कारखानोंके पास रहकर ही खेती उन्नति कर सकती है। जहां एक कारखाना खुळा वहां अगणित प्रकारके विविध कारखाने उसके आस-पास अवश्य खड़े हो जाते हैं, भौर अपने आविष्कारोंसे एक दूसरेको सहायता-उत्तेजना देते हुए वे अपना उत्पादन बढ़ाते हैं।

३

सचमुच यह बड़ी नासमझी है कि गेहूं तो बाहर भेज दिया जाय और भारा वहां से मंगाया जाय; ऊन देसावर भेजी जाय और कपड़ा बाहरसे मंगाया जाय; छोहेका निर्यात किया जाय और मशीनें विदेशसे खरीदी जायं। मालके भेजने-मंगानेमें समय और धनका नाश तो होता ही है, और हानियां भी होती हैं। जिस देशके उद्योग-धंघे उन्नत न होंगे उसकी कृषि भी पिछड़ी रहेगी। जिस देशमें छोहेसे पक्का माल बनानेके बड़े-बड़े कारखाने न होंगे उसके अन्य सारे उद्योग-धंघे अवनत अवस्थामें ही रहेंगे। यदि तरह-तरहके उद्योग-धंघोंमें देशकी उद्योग और शिल्प-संबंधी योग्यता काममें न छायी जाय तो वह योग्यता अविकत्तित ही रह जायगी।

आजकल उत्पादनकी दुनियामें हर चीजका एक-दूसरेसे संबंध है। यदि मशीनें न हों, बढ़ी-बढ़ी नहरें न हों, रेल-लाइनें न हों और खाद बनानेकें कारखाने न हों, तो आजकलकी खेती हो ही नहीं सकती। इस मशीनरी, इन रेलों, इन सिंचाईकें साधनों आदिको स्थानीय परिस्थितिमें उपयोगी बनानेके लिए यह आवश्यक है कि लोगोंकी आविष्कार-बुद्धि और कलोंसे काम लेनेकी योग्यता कुछ बढ़ायी जाय। पर यदि फावड़े और हल ही खेतीकें सारे औजार बने रहेंगे तो लोगोंकी आविष्कारकी प्रवृत्ति और यांत्रिक कुशलता सुषुप्तिकी अवस्थामें ही पड़ी रहेगी।

अगर खेती अच्छी तरहसे करनी और जमीनसे अच्छी फसलें प्राप्त करनी हैं तो यह जरूरी है कि खेतोंके पास ही सब तरहके कारखाने स्थापित किये जार्य। विविध प्रकारके धंधों और उनसे पैदा होनेवाली विविध प्रकारकी योग्यताओं में समान उद्देश्यके लिए सहयोग होनेसे ही सची प्रगति हो सकती है।

अब कल्पना कीजिए कि एक नगर या एक प्रदेशके—चाहे वह

छोटा हो या बड़ा-निवासी साम्यवादी क्रांतिके रास्तेपर पहली बार बढ़ रहे हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि इससे 'कोई भी परिवर्तन न होगा।' खानें, कारखाने आदि न्यक्तिगत स्वामियोंके हाथोंसे ले लिये जायंगे और राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिये जायंगे। फिर प्रत्येक आदमी अपना-अपना काम पूर्ववत् करने लगेगा और वस क्रांति पूरी हो जायगी।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि किसी वड़े शहरमें क्रांति हो जाय और कारखाने, मकान और बैंकपर श्रमिकोंका कब्जा हो जाय, तो इतनेसे ही उत्पादनकी वर्तमान व्यवस्था विलक्कल बदल जायगी।

अंतर्राष्ट्रीय न्यापार बंद हो जायगा । वाहरसे खाद्य-सामग्रीका आना भी बंद हो जायगा । खाने-पीने और व्यवहारकी चीनोंका आना-जाना रक जायगा । उस अवस्थामें क्रांति करनेवाले नगर या प्रदेशको मजब्रन अपने लिए आवश्यक सामग्री खुद खुटानी होगी और उत्पत्तिका प्रबंध नये ढंगसे करना पढ़ेगा जिसमें उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो सके। वह यह न कर सका तो उसका नाश निश्चित है। और उसने ऐसा कर लिया तो देशके आर्थिक जीवनकी कायापलट हो जायगी।

वाहरसे आनेवाली भोजन-सामग्री कम हो जायगी, खर्च बढ़ जायगा, जो दस लाख पेरिसवासी रफ्तनीके कारवारमें लगे थे वे बेकार हो जायंगे, बाहरसे आनेवाला अनेक प्रकारका माल यथास्थान न पहुंचेगा, और शौककी चीजोंका रोजगार कुछ समयके लिए रक जायगा। ऐसी हालतमें पेरिसके लोग क्रांतिके छः महीने बादतक क्या खार्येगे ?

हमारा खयाल है कि जब पंचायती भंडारोंकी भोजन-सामग्री समाप्त हो जायगी तब जनता खेती करके शब उत्पन्न करनेका यल करेगी। तब लोग समझ लेंगे कि अपने शहर और उसकी हदके भीतर जितनी जमीन है उसमें खेती करना और खेतीके साथ-साथ कल-कारखानोंसे भी माल तैयार करना जरूरी है; तब उन्हें शीक सजाबटकी चीजोंका धंधा छोड़ना पढ़ेगा और अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता—रोटीके उपायकी और ध्यान देना पढ़ेगा। नगरोंके बहुसंख्यक निवासियोंको खेती करनी पढ़ेगी। वे उस तरह खेती न करेंगे जैसे आजकलके किसान करते हैं, जो मर-खपकर मुश्किलसे सालभरके गुजर लायक अन्न पैदा कर पाते हैं। वे उस अम-प्रधान (Intensive) ढंगकी खेती करेंगे जिससे थोड़ेसे स्थानमें अधिक उत्पत्ति हो सकती है। जिन तरीकोंको फल-फूल उत्पन्न करनेवाले कृपि-विशेपच अपने बागोंमें काम लाते हैं उन्हीं तरीकोंको वे लोग बढ़े पैमानेपर काममें लायेंगे, बढ़ियासे-बढ़िया मशीनोंसे जिन्हें आदमीका दिमाग ईजाद कर सका है या कर सकता है काम लेंगे। वे दवे हुए देहाती किसानों की तरह खेती न करेंगे। पेरिसमें जवाहरातका कारबार करनेवालेको वह ढंग कैसे पसंद आ सकता है ? वे तो और अच्छे तरीकेपर खेतीका प्रबंध करेंगे, और भविष्यमें नहीं बल्कि तुरत, क्रांतिके संघर्षके समय ही करेंगे, इस भयसे कि कहीं क्रांतिके शतुओंसे पराजित न हो जायं।

खेतीका काम बुद्धियुक्त ढंगपर चलाना पहेगा। जैसे सी बरस पहले 'शां दे मार्स'में 'तंब-भोज' (Feast of the Federation) के लिए लोगोंने काम किया था उसी तरह लोग एक आनंददायक कार्यके लिए अपनी-अपनी टोलियां बना लेंगे और वर्तमान समयके सारे अनुभवोंका लाभ उठाते हुए प्रसन्ततासे काम करेंगे। वह काम आनंदका काम होगा, जो अल्यधिक न किया जायगा, जिसकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग पर हुई होगी, जब मनुष्य अपने औजारोंको खुद ईजाद करता और सुधारता होगा और जब उसे सदा इस बातका अनुभव हो रहा होगा कि वह समाजका एक उपयोगी सदस्य है।

वे लोग केवल गेहूं और जई ही उत्पन्न न करेंगे। वे उन चीजोंको भी पैदा करेंगे जिन्हें वे पहले वाहरके प्रदेशोंसे मंगाते थे। जो जिले क्रांतिका साथ न देंगे वे भी क्रांतिकारियोंके लिए 'बाहरके प्रदेश' हो सकते हैं। १७९३ और १८७१ की क्रांतियोंमें पेरिसके दरवाजेके वाहर-का इलाका उसका 'बाहरका प्रदेश' बन गया था। ट्रोयके गल्लेके सट्टे-

 <sup>\*</sup> सैनिकॉका एक वार्षिक सम्मेलन जो पहले फांसमें हुआ करता था।
 पैरिसमें सेन नदीके वार्ये किनारेपर स्थित एक वहे मैदानका भी यही नाम है।

बाजोंने १७९३ और १७९४में पेरिसके प्रजातंत्रवादियोंको जर्मन सेनाको कांसमें बुळा लानेवाळे वारसेईके पड्यंत्रकारियोंकी तरह ही बिक उनसे भी अधिक भूखों मारा था। क्रांति करनेवाळे नगरको इन 'विदेशियों'की सहायताके बिना ही काम चळाना पढ़ेगा, और चळाया भी जा सकता है। यूरोपके घेरेके समय जब शकरकी कभी पढ़ी तब फांसने चुकंदरकी जड़की चीनी निकाळी थी। पेरिस-वासियोंको जब बाहरसे शोरा मिळना चंद हो गया तो उन्होंने अपने तहखानोंमें से शोरा निकाळा। तब क्या हम अपने उन पुरखोंसे भी पीछे रहेंगे जो विज्ञानका 'ककहरा' भी न जानते थे १

क्रांतिका अर्थ प्रचलित शासन-पद्धतिका बदल जाना ही नहीं है। उसका अर्थ होता है मनुष्यकी बुद्धिका जाग जाना, उसकी आविष्कार-क्रांकिका दसगुनी, सौगुनी हो जाना। वह नये विज्ञानका—लाण्लास, लामार्क, लावाजिये जैसे विज्ञानियोंके विज्ञानका—अरुणोद्य होता है। वह जितना परिवर्तन मनुष्योंकी संस्थाओंमें करती है उतना ही बिक्क उससे भी भारी परिवर्तन उनके मन और बुद्धिमें कर देती है।

फिर भी कुछ अर्थशास्त्री हैं जो हमसे कहते हैं कि क्रांति हो जानेके बाद लोग पूर्ववत् अपने कारखानोंमें जाकर काम करने लगेंगे। वे समझते हैं कि क्रांति करना वैसा ही है जैसा पासके जंगलकी सैर करकें घर लौट आना।

पहले तो मध्यमवर्गकी संपत्तिपर कटना कर लेनेका ही यह अर्थ होगा कि देशके सभी कारखानोंके सारे आर्थिक जीवनको पूरे तौरपर नये तरीकेसे संगठित करना पढे।

क्रांति निश्चय ही ऐसा किये विना न रहेगी। पेरिस साम्यवादी क्रांतिके समय एक या दो बरसतक मध्यमवर्गीय शासनके समर्थकों द्वारा दुनियासे अलग कर दिया जाय तो वहांके वे लाखों विद्या-बुद्धि वाले लोग, कारखानोंका यांत्रिक जीवन जिनके स्फूर्ति-उत्साहको खा नहीं गया है, याहरकी सहायता लिये विना ही, सूर्य, वायु और घरतीके भीतर मरी शाक्तियोंसे ही काम लेकर, दुनियाको दिखा देंगे कि आदमीका दिमाग क्या कुछ कर सकता है। तब हम देखेंगे कि परस्पर सहयोग रखते हुए और क्रांतिकी भावनासे अनुप्राणित विविध प्रकारके धंधे-न्यवसाय करोदों विद्या-दुद्धि-युक्त मनुष्यों के वास्ते भोजन, वस्न, मकान और सव तरहकी सुख-सुविधाकी सामग्री जुटा देनेके किए कितना कर सकते हैं।

हमें आख्यान लिखकर इस बातको सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें जिसका पूरा निश्चय है, जिसकी परीक्षा और प्रयोग हो चुके हैं और जो ज्यावहारिक मान लिया गया है वही उसे कार्य-रूप देनेके लिए काफी है, शर्त यह है कि प्रयत्न क्रांतिकी साहस-भरी स्फूर्ति और जनता के दिलोंमें अपने आप पैदा हुए उत्साहसे अनुप्राणित हो।

## कृषि

δ

अर्थशास्त्रपर अकसर यह दोष रुगाया जाता है कि उसके सारे निष्कर्ष इस मिथ्या सिद्धांतपर आश्रित हैं कि संकुचित न्यक्तिगत स्वार्थ ही मतुष्यको अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेके लिए प्रेरित करता है।

यह आरोप बिलकुल सही है। वही समय बड़े-बड़े शौद्योगिक अन्वे-वर्णों और सची औद्योगिक उन्नतिके युग सिद्ध हुए है जिनमें मनुष्योंके हृदय में सबके कल्याणकी भावना प्रबल रही और स्वार्थ-साधनका विचार कम-से-कम रहा। विज्ञान-जगतके बड़े-बड़े अन्वेषकों और आविष्कारकोंका प्रधान लक्ष्य यही था कि मनुष्य-जाति प्रकृतिकी अधीनतासे और अधिक स्वतंत्र हो जाय। वाट, स्टिफेनसन, जेकर्ड आदि आविष्कारकोंको इसका तनिक भी आभास मिल गया होता कि जिस कामके लिए वे रात-की-रात बैठे बिता देते हैं वही आगे चलकर अमजीवियोंकी कैसी हुर्दशाका कारण बन जायगा, तो निश्चय ही उन्होंने अपने दिजाइन जला दिये और नमूने तोड़-फोड़ डाले होते।

अर्थशास्त्रका एक और प्रधान सिद्धांत भी इतना ही गलत है। सभी अर्थशास्त्री अप्रत्यक्ष रूपसे मानते हैं कि यद्यपि किसी-किसी उद्योग में अकसर जरूरतसे ज्यादा माल पैदा हो जाता है, फिर भी समाजका उत्पादन कभी इतना नहीं हो सकता कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जायं। इसलिए, ऐसा समयकभी आ ही नहीं सकता जब कोई भी मजदूरी की खातिर अपना अम बेचनेको मजदूर न हो। अर्थशास्त्रियों के सारे सिद्धांत और 'नियम' इसी स्वीकृतिपर आश्रित हैं।

परंतु यह निश्चय है कि जिस दिन कोई सभ्य समाज इस बातकी

-वोज करेगा कि सबकी भावश्यकताएँ और उनकी प्रतिके साधन क्या-क्या हैं उसी दिन उसे मालूम हो जायगा कि कृषि और शिल्प दोनोंमें उसके पास सबकी सभी आवश्यकताओं की प्रतिके लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं, वहातें कि वह जानता हो कि सबी आवश्यकताओं की प्रतिके लिए हन साधनों को किस तरह काममें लाना चाहिये।

सबकी औद्योगिक सामग्रीकी आवश्यकतानोंकी पूर्ति हो सकती है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जिन तरीकोंसे आजकल कोयला और कचा लोहा निकाला जाता है, फौलाद तैयार कर उसकी चीजें बनायी जाती हैं, बढ़े पैमानेपर कपदा आदि तैयार किया जाता है, उनको जान लेना ही यह समझ लेनेके लिए काफी है कि आज भी हम अपने उत्पादनको चौगुना या इससे भी अधिक बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए मेहनत भी आजसे कम ही करनी होगी।

पर हम तो इससे भी आगे जाते हैं। हमारा तो कहना है कि कृषिकी भी ठीक यही स्थिति है। जिस तरह कल-कारखानेवाले अपनी उत्पत्तिको चीगुनी ही नहीं, दसगुनीतक बढ़ा सकते हैं उसी तरह खेती करनेवाले भी अपनी उपजको दसगुनी कर ले सकते हैं, और ज्यों ही उन्हें ऐसा करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो, ज्यों ही पंजीवादी संगठनके स्थानपर साम्य-चादी संगठन स्थापित हो जाय, त्यों ही वे ऐसा करके दिखा सकते हैं।

जब कभी खेतीका नाम लिया जाता है, हमारे सामने ऐसे आदमी का चित्र आ जाता है जो कमर झकाये खराव और विना विने-फटके बीज धरतीमें बखेर दे रहा है, और वर्षा-बर्फ-पालेकी कृपापर आस लगाये वैठा रहता है। एक ऐसे परिवारका ध्यान आता है जो सबेरेसे शामतक कठोर अम करता है और इसके बदलेंमें बढ़ी मुश्किलसे विद्यानेका बोरिया या कथरी, खानेको सुखी रोटी और साग या पनमेल दाल पाता है।

और इन अमागोंके लिए समाज अधिकसे-अधिक जो कुछ करना चाहता है वह यही है कि उनका टैक्स या लगान कुछ कम कर दिया जाय। पर बड़े-से-बड़े समाज-सुधारकके दिमागमें भी कभी यह बात नहीं आती कि किसान भी किसी दिन कमर सीधी करके खड़ा हो सकता है, आरामका वक्त पा सकता है और रोज कुछ घंटे काम करके ही अपने परिवारके लिए ही नहीं बल्कि कम-से-कम सौ और आदिमयोंका पेट भरने भर अज उत्पन्न कर सकता है। साम्यवादी भी भावी जगतकी अपनी अधिकसे-अधिक सुंदर कल्पनामें अमेरिकाकी भूमि-प्रधान (Extensive) & खेतीसे आगे नहीं जा पाते, जो वास्तवमें कृषि-कलाका बचपन ही है।

पर आजके सोचने-समझनेवाले किसानके विचार इससे अधिक विस्तृत हैं, उसकी करुपनाएं अधिक 'वड़े पैमानेकी' हैं। वह कहता है कि एक परिवारकी आवश्यकता पूरी करनेभर फल और तरकारी एक एकड़ से भी कम जमीनमें पैदा की जा सकती है, और पहले जितनी जमीनकी धाससे एक बैलका पेट भरा जा सकता था उतनी जमीनसे अब पच्चीस पद्मुओंका पेट भर दिया जायगा। वह चाहता है कि जमीनको जैसी चाहे बना ले, ऋत तथा जलवायुके विपरीत फसलें भी पैदा करे और बढ़नेवाले पौधोंके आस-पासकी हवा और जमीन दोनोंको नकली गरमी पहुंचाकर गरम कर दे। थोड़ेमें वह यह चाहता है कि पहले वह ५० एकड़से जितना पैदा किया करता था उतना अब एक एकड़से ही करले और उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े बल्कि कामके घंटे और कम हो जायं। वह जानता है कि हर आदमी प्रसन्नता और आनंदके साथ जितनी देर श्रम कर सकता है उतना ही समय खेतीके कामको देनेसे भी सबके खाने भर अन-शाक मजेसे पैदा किया जा सकता है।

यही कृषि-कर्मकी वर्तमान प्रवृत्ति है।

कृषिके रासायनिक सिद्धांतके प्रवर्त्तक लीविंग और अन्य वैज्ञानिक तो सिद्धांतोंमें ही उल्क्षे रहनेके कारण अकसर गलत रास्तेपर चले गये, पर अपद किसानोंने समृद्धिके नये-नये रास्ते खोल दिये। पेरिस, ट्रोय, रोआं नगरों और इंगलैंड तथा स्काटलैंडके बागबानोंने, फ्लैंडर्स और लोंबार्डीके खेतिहरोंने, जसीं, गर्नुजीके किसानों और सिली द्वीपोंके फार्मवालोंने

<sup>\*</sup> खेतीकी दोनों—श्रमप्रधान और भूमिप्रधान—विधियोंका परिचय इसी परिच्छेदमें आगे दिया गया है।

सेतीकी उन्नतिकी ऐसी विशाल संभावनाएं हमारे सामने ला दी हैं कि मन उनकी विशालताकी कल्पना करनेमें सहमता है।

अवतक एक किसान-परिवारको खेतीकी उपजसे ही गुजर करनेके लिए-और किसान किस तरह गुजर करते हैं, यह हम जानते ही हैं सन्नहसे बीस एकड्तक जमीनकी जरूरत हुआ करती थी: पर खेतीकी श्रम-प्रधान अर्थात खाद आदिके उपयोगसे अधिक फसल पेटा करनेकी विधि काममें लायी जाय तो एक परिवारकी जरूरतें और शौक परे करनेका भी सामान मिल जानेके लिए कम-से-कम फितनी जमीनकी जरूरत होगी, इसका अंदाजा हम आज लगा ही नहीं सकते।

आजसे बीस साल पहले भी यह कहा जा सकता था कि ग्रेट ब्रिटेन में ही इतनी उपज हो सकती है कि उसकी तीन करोड़ जनतांका काम मजेसे चल जाय और वाहरसे कुछ भी न मंगाना पदे। पर इधर फांस, जर्मनी और इंग्लैंडमें कृपि-विज्ञानकी जो प्रगति हुई है और उन्नतिकी जो नयी दिशाएँ हमारे लिए सुल गयी हैं उन्हें देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि आज अनेक स्थानोंमें जिस डंगकी खेती की जा रही है उस तरह जोतने-बोनेसे भी ग्रेट विटेनकी धरती इतना अस उपजा सकती है कि पांच छः करोड़ आदमी भी उसे खानेके लिए कम हों।

कम-से-कम हम इस वातको तो पक्के तौरसे प्रमाणित मान सकते हैं कि अगर पेरिस और सेन तथा सेन-ए. वाजके जिले मिलकर अराजक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करलें, जिसमें हर नादमी शारीरिक श्रम करता हो, तो चाहे सारी दुनिया उन्हें एक सेर गेहूं, एक बैल या बकरी, एक डिलिया फल भेजनेसे भी इनकार कर दे, वे अपने लिए आवश्यक सारा अज, मांस और साधारण साग-भाजी ही नहीं, बल्कि ऐसी तरकारियां भी जो आज विलासकी वस्तु—केवल लक्ष्मीके लाडलॉका भोग्य—समझी जाती हैं, इतनी मात्रामें उपजा सकते हैं कि सबके लिए काफी हो।

इसके साय ही हमारा यह भी दावा है कि भूमि-प्रधान विधिकी खेतीसे अच्छीसे अच्छी जमीनसे भी इतना अञ्च-फल-शाक पैदा करनेमें जितना श्रम आज करना पड़ता है, यह श्रम उससे बहुत कम ही होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि हम सब प्रकारके विनिमयको कदापि बंद करना नहीं चाहते, न हम यही चाहते हैं कि हरएक देश ऐसी चीजें पैदा करनेकी कोशिश करे जो वहां कृत्रिम विधियोंसे ही उत्पन्न की जा सकती हैं। पर हम इस बातकी ओर लोगोंका ध्यान खींचना चाहते हैं कि विनिमयके सिद्धांतका जो अर्थ आज समझा जाता है उसमें मारी और विचित्र अतिशयोक्ति है और विनिमय प्रायः निरर्थक तथा हानिकर भी होता है। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी कहना है कि लोगोंने कभी इस बातको ठीक तौरसे समझा ही नहीं कि दक्षिण यूरोपके अंगूर अप-जानेवालों और रूस तथा हंगरीके अनाज पैदा करनेवालोंको कितना अधिक श्रम करना पदता है। यह श्रम बहुत कम हो जाय, यदि खेतीकी आजकी भूमि-प्रधान पद्धतिको छोड़कर वे श्रमप्रधान विधिको अपना लें।

२

जिस तथ्य-राशिके आधारपर हमारा यह दावा है उन सबको यहां उद्धत करना संमव नहीं। इसिलिए जो पाठक इस विषयमें अधिक जानना चाहते हों वे मेरी दूसरी पुस्तक "Fields, factories, and workshops" को पदनेका कष्ट करें। जिन लोगोंको इस विषयसे दिल्फ चस्पी हो उनसे हमारी सिफारिश है कि वे उन कई अच्छी-अच्छी पुस्तकों को पद डालें जो फ्रांस और दूसरे देशोंसे निकली हैं। बढ़े शहरोंके रहने चालोंके लिए, जिन्हें अभीतक इस बातका पता नहीं कि उन्नत, वैज्ञानिक खेती कैसी होगी, हमारी सलाह है कि वे शहरोंके आसपासके फलफ्लके बाग और तरकारीके खेत जाकर देखें और बागबानोंसे उनके बारेमें पूछें तो उन्हें माल्यम होगा कि उन्होंने एक नथी दुनिया देख ली। तब वे इसका अनुमान कर सकेंगे कि बीसवीं शताब्दिके यूरोपकी खेती कैसी हो सकती है, और इसका अंदाजा भी लगा सकेंगे कि जब हमें अपनी सब आवश्यकताएं जमीनसे ही पूरी कर छेनेकी कुंजी मिल जायगी तब साम्य-वादी क्रांतिका बल कितना बढ़ जायगा।

हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं-अपनी बातको बढ़ा चढ़ाकर

नंहीं कह रहे हैं, पाठकोंको इसका इतमीनान करा देनेके लिए दो चार तथ्योंका उल्लेख कर देना ही काफी होगा। पर इसके पहले हम कुछ सामान्य सुचनाएं कर देना चाहते हैं।

हमें माल्स है कि यूरोपकी खेतोंकी अवस्था आजकल कैसी धुरी है। किसानको अगर जमींदार नहीं लूटता तो राज्य उसे लूटनेको मौजूद है। अगर राज्य उसपर हलका कर लगाता है तो कोई साहूकार हैंडनोट लिखाकर उसे अपना गुलाम बना लेता है। शीध ही उसकी जमीन की असल मालिक कोई महाजनी कोठी हो जाती है और वह उसका शिकमी काश्तकार बन जाता है। इस तरह जमींदार, राज्य और साहू-कार तीनों लगान, टैक्स और व्याजके रूपमें उसका खून चूसते रहते हैं। इनकी मात्रा भिन्न-भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न हे, पर कहीं भी वह जमींनकी सारी उपजकी चौथाईसे कम नहीं है और अकसर आधेतक पहुंच जाती है। फूांस और इटलीमें तो अभी कलतक किसान अपनी कुल उपजका ४४ प्रतिशत राज्यको दे दिया करता था।

इतना ही नहीं, जमींदार और राज्यका हिस्सा सदा बदता ही जाता है। ज्यों ही किसान अपने परिश्रम, आविष्कार या उद्योगसे अपनी पेदावार कुछ बढ़ा लेता है त्योंही उसे भूस्वामी, राज्य और साह्कारको अपनी आमदनीका उतना अधिक अंदा दे देना पढ़ता है। अगर पेदावार बीघापीले हुगुनी या तिगुनी हो जाय तो लगान और राज्यके कर भी हुगुने या तिगुने हो जायंगे, और अगर चीजोंके दाम बढ़ जायं तो राज्य अपने कर और भी बढ़ा देगा। थोड़ेमें कहा जा सकता है कि किसानको हर जगह रोज बारहसे लेकर सोलह घंटेतक पिसना पढ़ता है; ये तीनों लुटेरे सब कहीं उसकी वह सारी कमाईको लूट लेते हैं जो शायद उसके पास बच रहती और जिस पैसेसे वह अपनी खेतीकी उन्नति करता। यही कारण है कि कृषि ऐसी कुछुएकी चालसे आगे बढ़ रही है।

जब ये तीनों गिद्ध आपसमें छड़ने छगते हैं तभी किसान कहीं-कहीं अपनी हालत थोड़ी-बहुत सुधार पाता है। अपनी आमदनीका जो हिस्सा हर किसान कारखानेदारको तैयार माछके छिए दिया करता है उसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया। हर एक मशीन, फावड़ा, कुदाल या रासायनिक खादका डब्बा लागतसे तिगुने या चौगुने दामपर उसके हाथ बेचा जाता है। इसके बाद बीचवालों—दूकानदारोंकी बारी होती है जो खेतीकी उपजका बढ़ा हिस्सा हथिया छेते हैं।

इसी कारण इस भाविष्कार और उन्नतिके युगर्मे भी खेतीमें जब-तब और छोटे-छोटे क्षेत्रोमें ही कुछ उन्नति हो सकी है।

जिस प्रकार बड़े-बड़े रेगिस्तानोंमें कहीं-कहीं नखिलस्तान हुआ करते हैं, सौभाग्यसे उसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र बच रहते हैं जिन्हें छुटेरोंने कुछ समयके लिए बब्हा दिया हो। ऐसे ही क्षेत्रोंमें हमें इसका पता छगपाता है कि श्रमप्रधान खेती मनुष्य-जातिके लिए क्या कर सकती है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

अमेरिकाके मैदानों में साधारणतः फी एकड़ २४४ से छेकर ४८० सेरख्य तक गेहूं पैदा होता है, और कभी-कभी सूखा पढ़ जानेसे इसमें भी कमी हो जाती है। पर उसी प्रदेशमें ५०० आदमी आठ महीने काम करके ५०,००० मनुष्योंके छिए साल भरका अञ्च उत्पन्न कर छेते हैं। पिछछे तीन वर्षों जो उन्नति हुई है उससे एक आदमीके वर्ष भर (२०० दिन) के श्रमसे इतना गेहूं पैदा होता है कि उसका आठा शिकागो शहरके २५० आदमियोंके सालभर खानेके छिए काफी हो सकता है। यह फल शारी-रिक श्रमकी बहुत बचत करके प्राप्त किया गया है। उन बड़े-बड़े मैदानों में जोतना, फसल काटना और मांडना सब कुछ एक तरहसे फीजी ढंगसे होता है। न्यर्थका इधर-उधर दौढ़ना नहीं होता, समय नष्ट नहीं किया जाता। सारा काम कवायदकी तरह बंधे तरीकेपर होता है।

यह तरीका बढ़े पैमानेकी भूमि-प्रधान खेतीका है, जो जमीनका उपयोग करता है पर उसे सुधारनेकी कोशिश नहीं करता। जमीन जितना उपजा सकती है उतनी पैदावार उससे छे छेनेके बाद वह वैसी ही छोड़

<sup>\*</sup> मूल पुस्तकमें नुशलमें हिसाब दिया गया है। यहां ३२ सेरका नुशल मानकर सेरोंमें दिया गया है।

दी जाती हैं। फिर नयी जमीनकी तलाश होती है और कुछ दिनमें वह भी इसी तरह 'ठांठ' बना दी जाती है। पर एक श्रम-प्रधान खेतीकी पद्धति भी है जिसमें आज भी कलोंसे काम लिया जाता है, और उनका उपयोग दिन-दिन और बढ़ेगा। श्रम-प्रधान या वैज्ञानिक खेतीका उद्देश्य यह है कि थोड़ी जमीनको अच्छी तरह कमाया जाय, उसमें खूब खाद डाली जाय, उसकी उर्वरता बढ़ायी जाय, एक समय एक ही बातमें पूरी शक्ति लगायी जाय, और भूमिसे अधिक-से-अधिक उपज की जाय। कृषिकी इस प्रणालीका प्रचार दिन-दिन बढ़ रहा है। दक्षिण फ्रांसमें और पश्चिमी अमेरिकाके उपजाऊ मेदानोंमें भी भूमि-प्रधान विधिसे की एकड़ ३५२ से ४८० सेरतक ही औसत उपज होती है। पर उत्तर फ्रांसके किसान श्रमप्रधान खेतीके हारा नियमित रूपसे की एकड़ १९४८ से १७६९ सेर, और कमी-कमी १९२० सेर तक पेदा कर लेते हैं। इस तरह एक आदमीके सालभरके खर्चका अन्न चौंघाई एकड़से भी कम जमीनसे मिल जाता है।

जमीनसे अधिकसे अधिक फसल उपजानेकी विधि जितनी काममें लायी जायगी, किसानकी मेहनत उतनी ही कम होती जायगी। खेतीमें जो तैयारीका काम होता है, जैसे जमीनको सुखाना, कंकड़-परयर निकाल देना आदि, वह मेशीन कर देती है। और यह काम एक ही वार करना होता है, पर इतनेसे ही फसल दूनी हो जाती है। अकसर ऐसा भी होता है कि खेतको घास-पातसे साफ रखनेसे ही, विना खाद दिये भी, औसत दरजेकी जमीनसे हर साल अच्छी उपज होने लगती है। हर्ट-फोडशायर (इंगलैंडके) राथमस्टेड नामक स्थानमें लगातार चालीस साल तक यही तरीका काममें लाया गया है।

जो हो, कृषिके विषयमें हमें कोई विचिन्नतामयी कहानी लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। हम इतना मान छेते हैं कि एकड़ पीछे १४०८ सेरकी उपज हो सकती है। और इसके लिए बहुत बढ़िया जमीनकी भी जरूरत नहीं है, केवल बुद्धि लगाकर खेती करनेभरकी आवश्यकता है। फिर देखिए कि वह क्या कर दिखाती है। फ्रांसके सेन और सेन-ए-वाजके दो प्रदेशों में ३६ छाख जन रहते हैं। उन्हें साल-मरके खानेके लिए ७०,करोड़ ४० छाख सेर या कोई पीने दो करोड़ मनसे कुछ कम ही अनाजकी आवश्यकता होती है। उतना अन्न उपजानेके लिए उन्हें ४,९४,२०० एकड़ जमीनमें खेती करनी होगी, और उनके पास है कुछ १५,०७,३०० एकड़ जमीन। वे फावड़ोंसे तो खेती करेंगे नहीं, उसमें समय बहुत छगेगा—हर एकड़पर ५-५ घंटेके ९६ दिन छग जायंगे। यह अच्छा होगा कि मूमि एक ही बार सदाके लिए सुधार छी जाय। गीछी जमीन पानी निकालकर सुखा छी जाय, ऊंची-नीची जमीन वरावर करछी जाय, और कंकड़-पत्थर बीनकर फेंक दिये जायं। जमीनकी इस तैयारीमें पांच-पांच घंटेके ५० छाख दिन भी छगेंतो छगा देने चाहिए, जिसका औसत एकड़ पीछे १० 'श्रम-दिवस' आयेगा।

जमीन 'स्टीम-डिगर' मशीनसे जोती जायगी, जिसमें एक एकद्वार १ है दिन छगेंगे। फिर दुहरे हलसे जुताई करनेमें भी इतना ही समय देना होगा। मशीनसे बीज बिने जायंगे और जैसे-तैसे बखेर देनेके बजाय सीधी कतारों में घोये जायंगे। ठीक तौरसे काम किया जाय तो फी-एकड़ पांच-पांच घंटेके १० दिन भी न छगेंगे। पर तीन या चार बरसमें अच्छी जुताईके लिए यदि १०० लाख अम-दिवस लगा दिये जायंगे तो फल यह होगा कि आगे इससे आधे समय काम करनेसे ही फी एकड़ १४०६ सेरसे १७६० सेरतक डपज होती रहेगी।

इस प्रकार ३६ लाख जनताको रोटी देनेके लिए १५० लाख श्रम-दिन लगाने होंगे। और यह काम भी ऐसा होगा कि उसके लिए न तो फौलादकी देह दरकार होगी, और न पहलेसे खेतीके कामका अनुभव रखनेकी ही आवश्यकता होगी। कार्यका आरंभ और वंटवारा अवश्य ही वहीं लोग करेंगे जो खेतीके लानकार होंगे, पर जहांतक काम करनेका सवाल है कोई शहराती मर्द या औरत ऐसी न होगी जो कुछ घंटोंकी उम्मेदवारीमें ही मर्शानें चलाने और खेतीके काममें अपमा हिस्सा देने लायक न हो जाया।

हम जानते हैं कि पेरिस-जैसे शहरमें, अंचे वर्गींके बेकारोंको छोड़

कर, केवल विविध व्यवसायोंके ही १ लाख अमजीवी प्रायः सदा वेकार रहते हैं। इतने ही आदमी, जिनकी शक्ति वर्तमान समाज-संगठनमें व्यर्थ नष्ट होती है, बुद्धि-पूर्वक खेती करके उक्त दोनों जिलोंके ३६ काख निवासियोंके लिए काफी अन्न उत्पन्न कर सकते हैं।

हम फिर कहते हैं कि यह सब केवल स्वम या शेखिचलीकी करपना नहीं है, हमने तो अभी सची अम-प्रधान खेतीकी चर्चा ही नहीं की है। अहिलेटने प्रयोग करके देखा है कि एक गेहूं के दानेसे तीन सालमें ५००० या ६००० और कभी-कभी दस हजार दानेतक भी पैदा हो सकते हैं। इस हिसाबसे १२० वर्ग गज जमीनमें पांच व्यक्तियोंके परिवारके खानेभर गेहूं पैदा हो सकता है। पर हमने इस हिसाबको अपना आधार नहीं बनाया है। हमने तो उसी उपजके उदाहरण दिये हैं जो फ्रांस, इंगलेंड, बेल्जियम आदिके बहुसंख्यक किसानोंके खेतोंमें आज भी हो रही है, और जो अबतक प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवको बड़े पैमानेपर काममें लानेसे आगे भी हो सकती है।

पर बिना क्रांति हुए इस प्रकारकी खेती न कल की जा सकेगी, न परसों, क्योंकि इसमें जमींदारों और पूंजी-पतियोंका स्वार्थ नहीं है, और जिन किसानोंका इसमें लाभ है उनके पास न इतना ज्ञान है, न इतना पैसा और न इतना समय ही कि वे इस दिशामें प्रयत्न कर सकें ?

भाजका समाज भभी इस अवस्थातक नहीं पहुंचा है। पर जब पेरिस-वासी भराजक पंचायतकी घोषणा कर देंगे तब वे ऐसी बेवकूफी न करेंगे कि शौकीन अमीरोंके लिए खिलौने बनाते न रहें (ये तो अब वियेना, वारसा और बर्लिनमें भी बनने लगे हैं) और मूखों मरनेकी जोखिम उठावें, बक्कि जरूरतसे मजबूर हो अपने भाप इस ढंगकी खेती करने लगेंगे।

इसके भळावा मशीनकी मददसे खेती करना जल्दी ही सबसे अधिक आकर्षक और सबसे अधिक आनंद-प्रद धंघा बन जायगा।

लोग कहेंगे कि "अब गहनों और गुड़ियोंके से रंग-बिरंगे कपड़े हमें न चाहिए। अब तो वह समय आगया है कि श्रमिक अपनी शक्ति को खेतीमें लगायें और शहरके कारखानोंमें बंद रहकर जिस शक्ति-स्फूर्ति, प्रकृति-परिचय और जीवनके भानंदको खो चुके हैं उसकी पुनः प्राप्तिका प्रयत्न करें।"

मध्यकालमें स्विटनरलेंड-वासियोंने सरदारों और राजाओंकी शक्ति को उलट दिया था, पर तोपोंकी ताकतसे नहीं, बिल्क अपनी पहादी चरागाहोंके बलसे। कोई भी क्रांतिकारी नगर आधुनिक कृपिकी सहायतासे सारी मध्यमवर्गीय शक्तियोंसे मोरचा लेकर अपनेको स्वतंत्र कर सकता है।

#### ३

यह तो हम देख चुके कि पेरिसके भासपासके दोनों जिलोंके २५-२६ लाख निवासी किस तरह केवल अपनी एक-तिहाई जमीनको जोत-बोकर अपने लिए काफी अनाज पैदा कर सकते हैं। अब पशुओंके प्रवनको लेना चाहिए।

इंगलैंडके लोग मांस अधिक खाते हैं। हर एक बालिग व्यक्तिसालमें औसतन करीव २२० पोंड मांस खा जाता है। अगर यह मान लें कि सब लोग बेलका ही मांस खाते हैं तो इतना मांस एक बेलकी एक तिहाई से कुछ कम ही ठहरता है। इस तरह पाँच आदिमयोंके लिए, जिनमें बचे भी शामिल हैं, सालमें एक बैल काफी होगा। २६ लाल आदिमयोंके लिए इस पहतेसे लगभग ७ लाख पशु सालभरमें लगेंगे।

आजकल चरागाहोंकी व्यवस्थामें ६ लाख ६० हजार पशुओंको पालनेके लिए कम-से-कम ५० लाख एकड़ जमीनकी जरूरत होती है। इस तरह प्रत्येक पशुपर ९ एकड़का भौसत पड़ता है। पर घासवाले मेदानोमें, जहां फव्वारोंसे थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़का जाता है ( जैसा कि हालमें ही फूांसके दक्षिण-पश्चिम भागमें हजारों एकड़के रकवेमें किया गया है) वहां १२॥ लाख एकड़ जमीन ही काफी होती है। परंतु यदि अमप्रधान ढंगकी खेती की जाय और पशुओंके चारेके लिए चुकंदरकी जड़ काममें लायी जाय तो इसकी भी चौथाई अर्थात् केवल ३ लाख १० हजार एकड़ जमीन ही काफी होगी। और अगर हम मकई उगाएं और अरबवालोंकी तरह उसे ताजा दबाकर चारेके लिए रख छोड़ें तब तो

इतने पशुओं के चारे के लिए हमें केवल २,१७,५०० एकड़ जमीन ही दरकार होगी।

मिलन (इटली) नगरके आस-पास शहरकी गन्दी नालियों के पानी से खेत सींचे बाते हैं। वहाँ २२ हजार प्रकड़में चरी उगायी जाती है और एक प्रकड़से २ या ३ पशुसोंका पेट भरने भर चारा मिल जाता है। इल अच्छे खेतों में तो १० एकड़में १७७ टनतक इस्वा चारा पेदा हुआ है, जो ३६ दुधार गायोंको सालभरके लिए काफी होता है। चरागाहों की पद्धितमें एक पशुके लिए लगभग ९ एकड़ जमीन चाहिए और नयी पद्धितमें ९ गाय या वैलोंके लिए केवल २॥ एकड़ जमीन काफी होती। यह है आधुनिक कृषिके दो परिणामों का सन्तर।

गन्जीं प्रदेशमें कुल ९,८८४ एकड़ जमीन काममें शाती है, जिसमेंसे लगभग आधी (४,६९५ एकड़)में अनाज और साग-भाजी बोयी जाती हैं; केवल ५,१८९ एकड़ जमीन चरागाहके लिए वचती है। इस ५,१८९ एकड़ जमीनमें १,४८० घोड़े, ७,२६० गाय-वैल, ९०० भेड़ें और ४,२०० सुअर चराये जाते हैं, और भेड़ या स्थर समेत हर दो एकड़पर ३ पशुओं से अधिकका औसत पड़ता है। कहना न होगा कि वहां समुद्री घास और रासायनिक खादसे जमीनकी उर्वरता बढ़ायी जाती है।

अब हम पेरिस और उसके उपनगरों हे ई हाल निवासियों के प्रश्न को फिर हेते हैं। हम जानते हैं कि पशुओं की चराई के लिए ५० लाल एकड़ के बदले अब १ लाल ९७ हजार एकड़ जमीनकी ही आवश्यकता रह गयी है। पर हमें सबसे छोटे अंकको ही न लेना चाहिए। साधारण श्रम- श्रधान खेतीमें जितनी जमीन चाहिए वहीं रक्ष्या हम हेते हैं। कुछ सींगवाले पशुओं के स्थानपर छोटे मवेशी आ आयँगे और उनके लिए भी जमीनकी जरूरत होगी। इसलिए पशु-पालनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा ३ लाल ९५ हजार एकड़ जमीनकी जरूरत माननी चाहिए, या आप चाहें तो मनुष्यों के लिए अबोत्पादनसे बची हुई १० लाख १३ हजार एकड़ जमीनमेंसे इसके लिए ४ लाल ९४ हजार एकड़ ले सकते हैं।

<sup>\*</sup> एक दन लगभग २= मनका होता है।

हिसाब लगानेमें इम उदारतासे काम छेते हैं और मान छेते हैं कि इस भूमिको उत्पादक बनानेमें ५० लाख श्रम-दिवस लांगे। इसमें साल भरमें २ करोड़ दिनोंके श्रमसे, जिसमेंसे आधा तो जमीनके स्थायी सुधारमें करोगा. हमारे अन्न और मांसकी पक्की व्यवस्था हो जायगी। इसमें वह अतिरिक्त मांस नहीं जोड़ा गया है जो शिकारकी चिड़ियों मुर्गे-मुर्गियों, सूभरों, खरगोशों आदिसे मिलेगा। इसका भी विचार नहीं किया गया है कि जिस जनताको बढिया फल और तरकारियां सिलेंगी वह अंग्रेजोंसे कम ही मांस खायेगी। अंग्रेजोंको तो साग-सन्जी बहुत कम मिलती हैं. इसलिए वे मांस अधिक खाते हैं। तो ५-५ घंटेके २ करोड़ श्रम-दिनोंमेंसे प्रत्येक निवासीके हिस्से कितना समय पहेगा ? वस्तुतः बहुत ही थोडा । ३५ लाखकी जन-संख्यामें कम-से-कम १२ लाख वयप्राप्त पुरुष और इतनी ही काम करने छायक खियां भी होंगी। अतः सारी जनताको अञ्च और मांस मिलनेके लिए आदमी पीछे सालमें कुछ १७ अर्घ-दिनोंके श्रमकी ही भावश्यकता होगी। दुधकी प्राप्तिके छिए ३० लाख, या चाहें तो ६० लाख. श्रम-दिवस और बढ़ा दीजिए। इस प्रकार कुछ मिलाकर प्रति न्यक्ति ५-५ घंटेके २५ श्रम-दिवस लगे। हमारे आहारकी तीन मुख्य वस्तुएं-रोटी, मांस और दध-प्राप्त करनेके लिए इतना श्रम तो मैदानमें जाकर कबड़ी खेल हेनेके जैसा सुखद कार्य होगा। मकानके सवालके बाद यही तीन चीजें हैं जिनकी चिंता नन्वे प्रतिशत छोगोंके सिरपर सदा सवार रहती है।

हम एक बार फिर कहे देते हैं कि यह बात कोई सुंदर स्वम या मनोराज्य नहीं है। हमने वही बातें कही हैं जो बड़े पैमानेपर की गयी। 'आजमाहशोंसे साबित हुई हैं और हो रही हैं। कृषि-कार्यकी यह नवव्य-वस्था कल ही की जा सकती है, बशतेंकि सम्पत्ति-संबंधी कानून और जनताका अज्ञान हमारा रास्ता न रोकें।

जिस दिन पेरिस यह समझ जायगा कि हम क्या खाते हैं और वह किस तरह पैदा किया जाता है इसे जान छेना छोकहितकी बात है, जिस दिन हर एक आदमी यह जान छेगा कि वर्तमान समयकी पार्छ- मंद्रकी सारी बहसोंसे भोजनका यह सवाल कहीं लिधक महत्त्वपूर्ण है, उसी दिन क्रांति पक्की हो जायगी। पेरिस दोनों पढ़ोसी जिलोंपर कब्जा कर लेगा और उनकी जमीनको जोत ढालेगा। इसके बाद जिन श्रम-जीवियोंने अपना एक-तिहाई जीवन स्वी रोटियां और वह भी अधपेट पानेके लिए मझकत करनेमें हो बिता दिया है वे अपने घरके पास, अपने ही किलेकी चहार-दीवारके भीतर (यदि किले उस समय भी रहे) कुछ घंटेके स्वास्थ्यकर और आकर्षक श्रमके द्वारा अपना आहार स्वयं उत्पन्न करने लगेंगे।

अब हम फलों और शाकों के प्रश्नपर विचार करते हैं। आइए, पेरिस के बाहर, विज्ञानशालाओं से कुछ ही मीलके फासलेपर चतुर बागवानोंने जो फल-फूलके बाग लगा रक्कें हैं और जो सचमुच करामात करते हैं उनमेंसे किसीकी सैर करें।

मान लीजिए हम मोशिये पोंसेके बागमें जाते हैं। उन्होंने वागबानी पर एक पुस्तक लिखी है। ये सजन भूमिसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं उसे छिपाते नहीं, वरावर सब बातें प्रकाशित कर देते हैं।

मोशिये पेंसे, और खासकर उनके मजदूर बढ़ी मेहनतसे काम करते हैं। ३ एकढ़से भी कम (२'७ एकड़) जमीनपर खेती करनेमें ८ आदमी लगते हैं। वे दिनमें १२ और १५ घंटेतक, अर्थात् आवश्यकतासे तिगुना काम करते हैं। २४ आदमी भी उनके लिए अधिक न होंगे। इसका कारण मोशिये पोंसे शायद यह बतायें कि उन्हें अपनी २'७ एकड़ जमीनका लगान १०० पोंड देना पड़ता है, और इतना ही खाद खरीदनेमें लग जाता है। इसलिए वे भी मजदूरोंसे अधिक काम लेनेको मजबूर हैं। निःसंदेह वे यह कहेंगे कि "जब दूसरे मुझे लटते हैं तो मैं भी दूसरोंका शोषण करता हूं।" साज-सामानपर भी उनके १२०० पोंड खर्च हुए हैं, जिसमेंसे आधा तो मशीनोंपर लग गया और कारखानेदारोंकी जेबमें गया। वस्तुतः उनका कारबार अधिक-से-अधिक ३,००० अम-दिवसोंका, बल्कि शायद इससे बहुत कम अमका कार्य है। अब यह देखना चाहिए कि वह क्या-क्या पैदा करते हैं। उस जमीन

से वह लगभग १० टन गाजर, लगभग इतना ही प्यान, मूली और छोटे शाक, ५००० टोकरी टमाटर, ५००० दर्जन अच्छे फल और १,५४,००० सलाद पैदा करते हैं। संक्षेपमें २.७ एकड़ या १२० × १०९ गज लमीन से वह १२३ टन शाक और फल उत्पन्न करते हैं, अर्थात् एकड़ पीछे ४४ टनसे कुछ अधिक।

पर सालमरमें एक आदमी ६६० पैंडसे अधिक शाक-फल नहीं खाता। २॥ एकड्का बाग ३५० बालिंग स्त्री-पुरुपोंको सालमर फल और शाक अच्छी तरह दे सकेगा। अतः २४ आदमी २.७ एकड़ मूमि-पर ५ घंटे रोज काम करके ही साल भेरमें इतना शाक और फल उत्पन्न कर देंगे कि वह बढ़ी उम्रके ३५० आदमियोंको, अर्थात् औरत-मर्द-बच्चे मिलाकर कमसे-कम ५०० व्यक्तियोंके लिए काफी होगा।

यह बात इस तरह भी कही जा सकती है कि श्री पोंसेकी पद्धतिसे खेती करनेपर भी ३५० बालिंग स्त्री-पुरुष भादमी पीछे १०० घंटेसे कुछ अधिक (१०३ घंटे) समय साल भरमें देकर ५०० आदिमयोंके लिए यथेष्ट फल और शाक उत्पन्न कर सकते हैं।

हम यह बता देना चाहते हैं कि यह उत्पत्ति कोई असाघारण बात नहीं है। इतनी उपज तो पेरिसके डांडेपर ही २,२२० एकड़ भूमिपर ५,००० बागवानों द्वारा की जाती है। हां, यह बात जरूर है कि इन बागवानोंको २२ पेंड भी एकड़का लगान चुकानेके लिए मशीनकी तरह पिसना पड़ता है।

पर इन तथ्योंसे, जिनकी तसदीक जो चाहे कर छे सकता है, क्या यह सिद्ध नहीं हो जाता कि पेरिसके दोनों जिलोंकी जो ५,१९,००० एकड़ भूमि वची है उसमेंसे १७,३०० एकड़ भूमि ही ३५ लाख जनताके लिए काफी शाक और फल दे सकती है।

अब देखना यह है कि इतना फल-शाक उपजानेके लिए कितनी सेहनत दरकार होगी। अगर इस पेरिसके फल-तरकारी उपजानेवालोंकी सेहनतके पैमानेसे हिसाब लगार्थे तब तो इस काममें ५-५ घटके ५ करोड़ अमिंदि वस लगेंगे, जिसका औसत हर बालिग मर्दपर ५० दिन आता है। पर जिस तरीकेसे जसीं और गन्जीं खेती होती है उससे तो श्रम और भी कम लगेगा। याद रहे कि पेरिसके बागवाले प्रायः ऋतुसे कुछ पहले फल उत्पन्न करते हैं और इस कारण उन्हें अधिक श्रम करना पड़ता है। उन्हें जमीनका लगान अधिक देना पड़ता है, और समयसे पहले उपजने वाले फलोंके ऊंचे दाम मिलते हैं। यदि साधारण फल-तरकारियां पेदा की जायं तो श्रम कम लगेगा। इसके अतिरिक्त पेरिसके बागवालोंके पास अपने बागोंकी अधिक उन्नति करनेके साधन भी नहीं हैं, और उन्हें कांच, लकड़ी, लोहे और कोयलेपर भी बहुत पेसा खर्च करना पड़ता है। वे खादसे नकली गरमी पहुंचाते हैं, हालांकि 'गरम घरों' ( Hothouses ) † के जरीये बहुत कम खर्चसे यह काम किया जा सकता है।

8

ऐसी आश्चर्यजनक फसलें पैदा करनेके लिए इन व्यवसायी बागबानों को मशीन वन जाना पढ़ता है और जीवनके सब आनंदोंको त्याग देना पढ़ता है। पर इन परिश्रमी जनोंने हमें यह वताकर मनुष्य-जातिकी बड़ी सेवा की है कि मिद्दी 'बनायी' जा सकती है। वे खादके खमीरसे गरमकी हुई मिट्टीकी तह (Hot beds) से मिट्टीको बनाते हैं। छोटे-छोटे पौधों और मौसिमसे पहले पैदा किये जानेवाले फलोंको गरमी पहुंचानेमें यह खाद पहलेसे इस्तेमाल हो जुकी होती है। यह बनावटी मिट्टी वे इतनी अधिक बनाते हैं कि उसका कुछ हिस्सा उन्हें हर साल वेच देना पढ़ता है, नहीं तो उनके बागकी सतह हर साल एक इंच ऊंची हो जाय। अपने 'कृषि-कोप'के बागबानोंसे संबंध रखनेवाले लेखमें श्रीवेरेलने इसकी उपयोगिता बतायी है। वे बागवान इतनी अच्छी तरह यह मिट्टी बनाते हैं कि आजकल इकरारनामोंमें वे यह शर्त रखते हैं कि जब अपनी जमीन छोड़ेंगे तब अपनी मिट्टी उठाकर ले जायंगे। रिकाढोंने अपने विद्वत्तापूर्ण

मिटिश चैनलके दो बड़े टापू।

<sup>†</sup> रशिशेकी दीवारों श्रीर छतवाले मकान जो गरम रखे जाते हैं श्रीर वैमौसिमके या श्रिषक ठंढे जलवायुमें पीधे उगानेके लिए काममें लाये जाते हैं।

ग्रंथोंमें यह दिखाया है कि भूमिकर या कगान वह साधन है जो भूमिके प्राकृतिक लाभोंको सर्वत्र समान कर देता है; पर न्यावहारिक किसानकी भोरसे उसकी दलीलोंका जवाब है बागके फरनीचर और कांचके ढांचोंके साथ-साथ खाद-मिली मिट्टीको भी गाड़ियोंमें भरकर उठा ले जाना। बागबानका भादर्श वाक्य तो है—"जैसा किसान वैसी जमीन।"

सगर गर्न्जी या इंगलेंडके बागबान पेरिस और रांआंके बागबानोंकी अपेक्षा एक-तिहाई श्रमसे ही उतनी उपज कर लेते हैं। वहां के बागबान कृषिमें शिल्पकी सहायता लिया करते हैं। वे बनावटी मिट्टी तो बनाते ही हैं, 'हरे घर' (Green house) कि की सहायतासे बनावटी मौसिम भी पैदा कर लेते हैं।

पचास बरस पहले तो 'हरा घर' केवल भमीरोंके यहां होता था। वे अपने आनंदके लिए विदेशों और भिन्न-भिन्न जल-वायुके प्रदेशोंसे पौधे मंगाकर उसमें लगाते थे। पर भाजकल तो हरे घरोंका उपयोग सभी करने लगे हैं। गन्जीं और जसींमें तो इसका बड़ा भारी उद्योग ही खड़ा होगया है। वहां सैकड़ों एकड़ जमीनपर कांचकी छत बना दी गयी है। और हरे घरोंकी तो गिनती ही नहीं हो सकती। प्रायः प्रत्येक फामके बागमें छोटे-छोटे हरे घर हैं। विधिग नगरमें भी इधर पचासों एकड़ जमीनपर हरे घर बन गये हैं (१९१२ ई० में १०३ एकड़ हरे घर ये)। इंगलैंड तथा स्काटलैंडके वूसरे स्थानोंमें भी बहुतसे बन गये हैं।

हरे घर सब प्रकारके बनते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दीवारें सफेद मेनाइट पत्थरकी हैं। पर कुछ तो केवछ छप्परकी तरह तख्तों और कांचके फ्रेमोंसे ही बने होते हैं। पूंजीपित और बोचवाछोंका मुनाफा चुकाकरके भी आज-कुछ एक वर्ग-गज कांचकी छतका खर्चा रे॥ शिक्षिंगसे कम ही पढ़ता है। अधिकांश हरे घरोंमें सालमें तीन या चार महीनें गरमी पहुंचायी जाती है। पर जिनमें गरमी नहीं पहुंचायी जाती उनमें भी अच्छी उपज होती है। अंगूर और गरम देशोंकी चीजें ता

नाजुक पौर्षिके लिए बनाये गये शीरोके घर या मंडप ।

पैदा नहीं हो सकतीं, पर आल, गाजर, मटर, टमाटर आदि ख्व होते हैं।

इस तरह मनुष्य ऋतुओंकी बाधासे भी बच जाता है और गरम जमीन बनानेके भारी झंझटसे भी। उसको खाद भी बहुत कम खरीदनी पड़ती है और मेहनत भी कम उगती है, जिससे काफी बचत हो जाती है। जितनी चीज पहले कई एकड़ जमीनमें पैदा हुआ करती थी उतनी अब छोटे से रकवे में ही हो जाती है; और एकड़ पीछे केवल तीन आदमी पड़ते हैं, जिनको हफ्तेमें ६० घटसे कम ही श्रम करना पड़ता है।

कृपि-विद्याकी इन हालकी विजयोंका फल यह हुआ है कि किसी शहरके आधे बालिंग खी-पुरुष भी वेमौसिम फलों और तरकारियोंकी प्राप्तिके लिए ५०-५० अर्धीदन देदिया करें तो शहरके सब लोगोंको हर भौसिममें सब प्रकारकी फल-तरकारियां इफरातसे मिल सकदी हैं।

पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। आजकलके हरे घर साम-भाजीके कांचकी छतवाले बाग ही बनते जा रहे हैं। इस कामके लिए तख्तों और कांचकी बनी हुई छतें ही काफी होती हैं। उनमें गरमी पहुंचानेकी जरूरत नहीं होती। आज कल ऐसी छतोंसे ही आदचर्य-जनक उत्पत्ति हो रही है। उदाहरणार्थ पहली फसलमें, जो अप्रैलके अंत तक तैयार हो जाती है, एक एकड़में ४०० मन आल पदा हो जाते हैं। इसके बाद गरमीको ऋतुमें कांचकी छतके नीचे बहुत ज्यादा गरमी रहती है, और दूसरी और तीसरी फसल भी पदा की जाती है।

मैंने अपनी पुस्तक "Fields, Factories and workshops"
में इस निपयकी बहुतसी मारकेकी बातें दी हैं। यहां इतना ही
कहना काफी है कि जसींमें एक शिक्षित वागवान और ३४ आदमी १३
एकड़ जमीनपर खेती करते हैं, और वह जमीन कांचकी छतसे ढकी
होती है। उस जमीनमें वे १४३ टन फल और बे-मौसिम तरकारियां
पैदा कर छेते हैं, और इस असाधारण कृषिमें उनका १,००० टनसे भी
कम कोयला खर्च होता है।

गर्न्जोंमें तो यह खेती आजकल बहुत बढ़े पैमानेपर की जाती है। बहुतसे नहान तो हरे घरोंकी पैदावारको देसावर मेननेके लिए ही गर्न्जी और लंदनके बीच चला करते हैं।

आज-कल यही ४०० मन आल् पैटा करनेके लिए हमें हरसाल ४ एकड़ जमीन जोतनी पड़ती है, आल् बोने-निराने आदिका श्रम करना पड़ता है। पर कांचकी छत बनानेमें ग्रुरूमें प्रति वर्ग गन आधे दिनका श्रम लगाना पड़ जाय तो भी चादमें साधारण वार्षिक श्रमका आधा या शायद चौथाई लगाकर ही हम उतनी उपज कर सकते हैं।

ये पक्षी वार्ते हें —तथ्य हैं, और इन परिणामोंकी जांच हर आदमी खुद कर छे सकता है। ये तथ्य इस वातका संकेत हैं कि अगर आदमी सूमिका बुद्धिपूर्वक डपयोग करे तो वह उसे कितना दे सकती है।

#### ષ

कपर हमने केवल वही बातें कही हैं जो परीक्षाकी कसौटीपर कसी जा चुकी हैं। अमप्रधान विधिकी खेती, घासके मैदानोंकी सिंचाई, 'गरम घर' और कांचकी अतोंबाले फल-तरकारीके वाग—ये ऐसी बातें हैं जो आजकल भी हो रही हैं। इसके सिवा लोगोंकी प्रवृत्ति खेतीके इन तरीकोंको आम बना देनेकी ओर है, क्योंकि इनके जरीये कम मेह-नतमें और अधिक भरोसेके साथ जमीनसे अधिक अञ्च-फल-गाक उपजाये जा सकते हैं।

गन्नींके कांचके छाजनवाछे मंडपोंको देख और समझ छेनेके बाद तो हम कह सकते हैं कि खुछे मैदानमें चौगुनी जमीन जोतने, वोने, सींचने और निरानेकी वनिस्वत अमेटमें कांचके छप्परके नीचे आछ उपजाना कहीं अधिक आसान है। उसमें कुछ मिछाकर बहुत कम मेहनत पढ़ती है। इसी तरह बढ़िया औजार या मशीन छेनेमें शुरूमें तो पैसा छगाना होता है, पर उनसे काम छेनेमें श्रममें वड़ी वचत होती है। शिशेकी छतके नीचे साधारण शाक-तरकारीकी खेतीके पूरे अंक अभी नहीं मिले हें। यह खेती हालमें ही शुरू हुई है और छोटे-छोटे रक्नोंमें ही की जा रही है। पर पचास वर्षसे मौसिमसे पहले अंगूर पैदा करनेके जो प्रयोग हुए हैं उनके आंकड़े हमें प्राप्त हैं और वे उनकी सफलताके पक्षे प्रमाण हैं।

इंगलेंडके उत्तरमें स्काटलेंडकी सरहदपर जहां कोयला निकाला जाता है, वह ३ शिलिंगमें ही एक टन मिल जाता है। इसलिए वहां बहुत पहले से लोग गरम घरोंमें अंगूर पैदा करने लग गये थे। ३० साल पहले जनवरीमें पकनेवाले अंगूरोंके वागका मालिक उन्हें २० शिलिंग फी पोंडके भावसे बेचता था, और फ्रांसके सम्राट तीसरे नेपोलियनके खानेके लिए वे फिर एक पोंडके लिए ४० शिलिंग देकर खरीदे जाते थे। आज वहीं बागवाला उन अंगूरोंको २॥ शिलिंग प्रति पोंडके भावसे बेचता है। कृषि-विषयके एक सामयिक पत्रमें उस बागवालेने स्वयं यह बात बतायी है। अंगूरका भाव इसलिए गिर गया है कि अब तो लंदन और पेरिसमें जनवरीमें ही वीसों टन अंगूर पहुंच जाते हैं।

आम तौरसे फल दक्षिण (यूरोप)से उत्तरको भेजे जाते थे, पर कोयले की सस्ती और अच्छे ढंगकी खेती होनेके कारण अब अंगूरोंका चालान उत्तरसे दक्खिनको होने लगा है। वे इतने सस्ते पढ़ते हैं कि मईमें इंगलेंड और जसींके अंगूरोंको वागवाले १ दे शिलिंग की पौंडके भावसे वेचते हैं। किर भी जिस तरह तीस बरस पहले ४० शिलिंगका भाव कम उपजके कारण रहता था वैसे ही आजकल भी १ दे शिलिंगका भाव उसी कारण रहता है।

मार्चमें बेल्जियमके अंगूरोंका भाव ६ पेंससे लेकर ८ पेंस प्रति पौंड तक रहता है और अक्तूवरमें लंदनके अंगूर, जो काचके नीचे कुछ गरमी पहुंचाकर पैदा किये जाते हैं, उससे बहुत सस्ते—स्विटजरलेंड और राइन प्रदेशके भावसे विकते हैं। फिर भी यह मूल्य दो तिहाई अधिक होता है, क्योंकि भूमिका लगान चुकाने, मशीनें लगवाने और गर्मी पहुंचानेके खर्चोंके रूपमें बागवालेको कारखानेदार और वीचवालोंको भारी रकम नजर कर देनी पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छंदन जैसे ठंडे प्रदेशमें भी, जहां सितंबर-अक्तूबरमें ही कुहरा पड़ने लगता है, स्वादिष्ट अंगूर हमें एक तरहसे 'मुफ्तके मोल' मिल सकते हैं। शहरके बाहर एक बस्तीमें हम एक बंगलेमें रहते थे। वहां हमने एक टूटा-फूटा-सा काचका छप्पर ९ फुट १० इंच छंवा, ६॥ फुट चौड़ा लगा लिया था। नौ बरसतक उसमें हर अक्तूबरमें करीब ५० पौंड बिद्या अंगूर फलते रहे। अंगूरकी बेल हैम्बर्गकी किस्मकी थी और वह भी छः सालकी पुरानी। छप्पर भी हतना खराब था कि बरसातका पानी उसमेंसे टपकता था। रातमें उसके अंदर उतनी ही ठंडक होती थी जितनी बाहर मैदानमें। उसमें नकली गरमी नहीं पहुंचायी जाती थी, क्योंकि उसे गरम करने की सालमें एक बार वह बेल छांट दी जाती थी, जिसमें आधा चंटा लगता था, और छप्परसे बाहर लाल मिटीमें जहां उसका तना उगा हुआ था योड़ी खाद डाल दी जाती थी। बस यही सेवा उस द्राक्षा-कताकी की जाती थी।

पर राइन नदी या छेमन झील (स्विटलरछेंड) के किनारे अंगूर उपजानेमें जैसी मेहनत करनी पढ़ती है, जिस तरह पहाड़ीकी टाळपर पत्थर-पर-पत्थर जमाकर चबूतरे बनाये जाते हैं और दो-दो सौ तीन-तीन सौ फुटकी ऊंचाईपर खाद और मिट्टी पहुंचायी जाती है, उसको देखते हुए हम इस नतीजेपर पहुंचते हैं कि स्विट्जरळेंडमें या राइनके किनारे अंगूर पैदा करनेमें छंदनके उपनारोंमें कांचके घरोंमें उन्हे उपजानेकी बनिस्वत बहुत अधिक श्रम पढ़ता है।

लोगोंको यह बात उल्ही-सी माल्स होगी, क्योंकि आम खयाल है कि दक्षिण-यूरोपकी गरम आब-हवामें अंगूर अपने आप पैदा हो जाते हैं और उनकी खेतीमें वहां कुछ भी खर्च नहीं पढ़ता। पर बागबान ग्और बागबानी-कलाके विशेषज्ञ हमारी बातका खंडन करनेके बदले हमारे दावेका समर्थन ही करते हैं। एक 'अमली बागबान'ने, जो उद्यान-विद्याके एक पत्रके संपादक भी थे, 'नाहंटीन्थ सेंजुरी' पत्रिकामें लिखा था कि इंगलैंडकी सबसे अधिक लाभदायक खेती अंगूरकी है। यह बात तो उसके भावसे ही प्रकट हो जाती है।

साम्यवादकी भाषामें इन तथ्योंको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई खी या पुरुष अपने आरामके वक्तसे हर साल २० घंटे भी काचके छप्परके नीचे लगाये गये अंगूरके दो या तीन पौघोंपर खर्च कर दे तो यूरोप भरमें कहीं भी इतने अंगूर उपज सकते हैं कि उसके छुटुंबी और मिन्न खाकर अघा जायं। केवल अंगूर ही नहीं, सब प्रकारके फल इसी प्रकार थोड़े अससे, जो बढ़िया मनोरंजन भी होगा, पेदा किये जा सकते हैं।

यदि साम्यवादी सरकार खेतीकी वैज्ञानिक विधिको बड़े पैमानेपर काममें छाये तो देशी और विदेशी सब प्रकारकी तरकारियां और फंड हर भादमीकी सालमें केवल १० घंटेकी मेहनतसे ही पैदा कर लिये जायंगे।

हमारी इन बातोंकी जांच कर छेना बहुत आसान है। मान छीजिए, बॉयेंगकी जैसी १०० एकड़ जमीनपर फल-तरकारीके कुछ बाग लगाये गये और हर बागमें नाजुक पौधोंकी रक्षाके लिए कांचके घर भी बना दिये गये। इनके अतिरिक्त और भी ५० एकड़ भूमिपर कांच घर बना दिये गये। इस सारे रकवेका प्रबंध फांसके न्यावहारिक अनुभव रखनेवाले बागबानों और गन्जी या वियेंगके 'हरे-घर' वालों को सौंप दिया गया।

जसींके औसतसे, जहां कांचके छप्परवाली १ एकड़ जमीनपर ३ आदमी लगते हैं, यानी सालमरमें करीब ८,६०० घंटेकी मेहनत लगती हैं, इस १५० एकड़ जमीनके लिए लगभग १३ लाख घंटोंके अमकी आव-श्यकता होगी। पचास कुशल बागबान इस काममें रोज पांच घंटे लगाते रहें, बाकी काम साधारण आदमी ही कर सकते हैं, जो पेशेवर बागबान न होते हुए भी थोड़े ही दिनोंमें फावड़ा चलाना और पौधोंको काटना-सींचना सीख जागंगे। इतने अमसे ही कम-से कम ४० या ५० हजार आदमियोंके लिए जरूरत और शौकके सब तरहके फल और तरकारियां पैदा हो जायंगी। मान लीजिए, इस संल्यामें बड़ी उन्नके १३,५०० फी-पुरुष हैं, जो साग-तरकारीके बागोंमें काम करनेको तैयार हैं। तो हर एकको साल भरमें कुल मिलाकर १०० घंटे देने होंगे। और यें घंटे जो अपने मिन्नों तथा वसोंके साथ सुंदर वगीचोंमें वीतेंगे अर्थतः मनबहलावमें खर्च होंगे। आजकल तो, जब मृहिणीको एक-एक पैसेका खयाल रखना पढ़ता है—जो अंतमें पूंजीपित और जमीनके मालिककी जेवमें ही जाता है—फल तो हमें मिल ही नहीं पाते और शाक-माजी भी नाप-तौलकर ही खर्च करनी पढ़ती है। यह है उस श्रमका लेखा जो भरपेट फल खा और इफरातसे तरकारी पा सकनेके लिए हमें खर्च करना होगा।

काश मनुष्य-ज्ञातिको इसका पता होता कि वह क्या कर सकती हैं, और यह ज्ञान उसमें इच्छा करनेकी—संकल्पकी शक्ति जगा देता!

काश वह इस वातको जानती कि साहसकी कमी ही वह दलदल है जिसमें अवतककी सारी क्रांतियोंको कब्र मिली है!

#### Ę

जिनके आंखें हैं वे देख सकते हैं कि साम्यवादी क्रांतिके लिए प्रति-दिन नयी-नयी दिशाएं खुलती जा रही हैं।

जब कभी हम क्रांतिका नाम छेते हैं, श्रमजीवीके चेहरेपर दुःखकी छाया आ जाती है, क्योंकि वह अपने बचोंको रोटीके लिए बिलखते देख चुका है। वह पूछता है—"पर रोटीका क्या उपाय होगा? अगर हरएक भरपेट खायेगा तो क्या सबको पूरी रोटियां मिल सकेंगी? जैसे १७९३ में फांसमें किसानोंने श्रमजीवियोंको भूखों मारा या उसी तरह अब भी भगति-विरोधियोंके जालमें फंसकर वे हमें भूखों मारें तो हम क्या करेंगे?"

किसान मजदूरीको कितना ही घोखा दें, बढ़े शहरोंके रहनेवाले उनकी सहायताके विना भी काम चला लेंगे।

तब फिर जो लाखों मजदूर आज छोटे-छोटे कारखानोंकी दम घोंटने-वाली इवामें काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनेपर ने किस काममें लगेंगे ? क्या क्रांतिके बाद भी ने कारखानोंमें ही वंद रहेंगे ? जब अनाज और तरकारियां खत्म होने लगेंगी क्या तब भी ने देसावर भेजनेके लिए फेंसी खिलीने ही बनाते रहेंगे ? हिंगिंज नहीं ! वे शहरसे निकलकर खेतोंमें पहुंच जायंगे । मशीनों की मददसे, जिसके सहारे कमजोर-से-कमजोर आदमी भी काममें हाथ वटा सकेगा, वे कुपिमें भी उसी प्रकार क्रांति कर टालेंगे जिस प्रकार प्रचलित संस्थाओं और विचारोंमें करेंगे ।

उस समय सेकड़ों एकड़ भूमिपर शीशेके छप्पर लग जायंगे और खियां और पुरुष छोटे छोटे पौषोंका इस तरह लालन-पालन करेंगे मानो वे सुकुमार शिद्यु हों। सेकड़ों एकड़ जमीन भापसे चलनेवाली करोंसे जोती जायगी और खाद तथा चट्टानोंको पीसकर बनायी गयी नकली मिटीसे खेतोंकी उर्वरता बढ़ायी जायगी। खेतीके काम और प्रयोगोंमें अंशतः उनका पथ-प्रदर्शन वे लोग करेंगे जो इस कलाके जानकार होंगे। पर चिर-सुपुष्ठिसे जागे हुए लोगोंका महान और ज्यावहारिक उत्साह ही, जो सबके सुखकी भावनाके उज्जवल प्रकाशसे प्रदीप्त होगा, मुख्यतः उनका पथ-प्रदर्शन करेगा। हजारों मजदूर, जिन्हें समय-समयपर खेतोंपर जाकर काम करना होगा, ईसते-खेलते इस लंबे-चौढ़े रकवेको लहलहाती फसलोंकी चादर उदा देंगे।

दो-तीन महीनेमें ही, समयसे कुछ पहले, नयी फसल तैयार हो जायगी, जिससे लोगोंकी प्रधान आवश्यकताओंकी पूर्ति और उनके भोजनका प्रवंध हो जायगा जो शताब्दियोंतक आशा लगाये रहनेके बाद अंतमें मर-पेट और यथा-हिच भोजन पा सकेंगे।

जनताकी दुद्धि ही क्रांति करती और अपनी आवश्यकताको समस्ती है। वह इस बीच खेतीकी नयी-नयी विधियोंके प्रयोग करेगी। वे विधियां बीज रूपमें आज भी विद्यमान हैं और अनुभवका वल मिलते ही सर्वत्र फैल जायंगी। आजकल प्रकाशकी गरमीसे याकुटस्क जैसे टंडे प्रदेशमें भी ४५ दिनमें जो पक जाते हैं। पर क्रांतियुगमें तो प्रकाशकी शक्तिके और भी प्रयोग होंगे। पौघोंको जल्दी बढ़ानेमें केन्द्रित या कृत्रिम प्रकाशसे गरमीका काम लिया जायगा। भविष्यमें कोई आविष्कारक ऐसा यंत्र बना देगा जिससे सूर्यकी किरणोंको हम चाहे जहां एकत्र कर सर्के और उनसे काम ले सकें। तब कोयलेके रूपमें जमीनके अंदर इकट्टी होनेवाली सूर्यंकी गरमीकी भी हमें आवर्यक्ता न रहेगी। पौधोंको ख्राक मिलने और मिट्टीके तस्वोंको अलग-अलग करने और हजम करनेके लिए जिन जीवाणुओंकी आवश्यकता हुआ करती है उनको पानीके साथ जमीनमें पहुंचानेकी बात हालमें ही सोची गयी है। उस समय इसके भी प्रयोग होंगे।

कितने ही नये-नये प्रयोग किये जायंगे। पर हम कल्पनामें प्रवेश नहीं करना चाहते, अनुभव-सिद्ध बातोंतक ही रहना चाहते हैं। खेती के जो तरीके आजकल काममें आ रहे हैं और जो उद्योग-धंधों से सुकावला करनेमें विजयी हुए हैं उन्हें बड़े पैमानेपर काममें लाकर हम रिकर श्रमके द्वारा अपने आराम और शौककी सारी आवश्यकता प्री कर सकते हैं। विज्ञानकी नयी-नयी खोजोंसे जिन नये तरीकोंकी शलक हमें मिली है उनकी ज्यावहारिकता जल्दी ही सिद्ध हो जायगी। हमारे लिए तो मनुष्यकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्तिके साधनों के अध्ययनका नया रास्ता खोल देनाभर काफी होगा।

क्रांतिमें एक ही बातकी कमी रह सकती है, और वह है क्रांति करनेवालोंमें नये रास्तेपर पहला कदम उठानेके साहसकी कमी।

जवानीकी उम्रमें ही हमारे विचार संकुचित हो जाते हैं और प्रौद अवस्था में पहुंचनेपर मन पिछले अभ्यासों-संस्कारोंका गुलाम हो जाता है, इस कारण हममें स्वतंत्र विचारका साहस नहीं रह जाता। जब कोई नया विचार हमारे सामने आता है तो उसपर अपनी राय देनेका साहस करनेके पहले हम सौ साल-पहलेकी धूल चढ़ी हुई किताबोंके पन्ने उलटकर यह देख लेना जरूरी समझते हैं कि पुराने विद्वानोंका इस विषयमें क्या मत था।

क्रांतिमें यदि सोचने और नये रास्तेपर पहला कदम उठानेके साहस की कमी न होगी तो भोजनकी कमी उसे नहीं पद सकती।

फ्रांसकी क्रांतिके गौरवमय दिनोंमें सबसे सुंदर और सबसे महान दिन वहीं था जिस दिन पेरिसमें आये हुए सारे फ्रांसके प्रतिनिधि 'शां दे मार्स'की भूमिपर फांवड़ा छेकर जुट गये थे और संघोत्सव के लिए उसे हमवार करने लगे थे। उस दिन फूंसमें एकता थी, उसमें नया उत्साह भर रहा था और लोगोंको उस भविष्यकी झलक मिल रही थी जब सब मिलकर खेतपर काम करेंगे।

और मिलकर जमीनपर काम करनेसे ही स्वतंत्रता-प्राप्त समाज अपनी एकताको पा सकेंगे और उस घृणा तथा अत्याचारकी चिता जला सकेंगे जिसने अवतक उन्हें अनेक वर्गो-समुदायोंमें बांट रखा था।

यह एकताकी भावना महान शक्ति है जो मनुष्यकी कार्यशक्ति और उत्पा-दन-शक्तिको सौगुना कर देती है। और इस भावनासे भरकर ही नया समाज जवानीके जोशके साथ भविष्यपर विजय-प्राप्तिके लिए प्रयाण करेगा।

उस समय अज्ञात खरीदारोंके लिए माल बनाना यंद हो जायगा और समाज अपनी ही आवश्यकताओं तथा इच्छाओंकी पूर्तिकी ओर ध्यान देगा। वह प्रत्येक व्यक्तिके जीवित और सुखसे रहनेके लिए आव-श्यक सामग्री मिलनेकी पक्षी व्यवस्था करेगा, साथ ही उस नेतिक संतोप और जीवनके उस आनंदकी प्राप्तिकी भी जो स्वतंत्रतापूर्वका चुने हुए कामको स्वतंत्रताके साथ कर सकने और दूसरोंको हानि या कष्ट पहुंचाये बिना जीवन यापन करनेसे मिला करता है।

उस समय एकताके अनुभवसे उत्पन्न नये साहससे प्रेरित हो सब मिळकर ज्ञान और कला-सृष्टिके उच आनंदोंकी प्राप्तिके लिए आगे बढ़ेंगे।

जिस समाजमें यह भावना, यह जोश होगा वह न भीतरी मत-भेदों से डरेगा, न वाहरी शत्रुओंसे ।

भृत कालकी कृत्रिम एकताओं के मुकावलें में यह समाज एक नयी मैत्री प्रस्तुत करेगा। इसके हर भादमीमें नयी बात करनेकी सूझ और हौसला होगा, हर आदमीमें वह साहस होगा जो जनताकी भावनाके जाप्रत होनेसे ही उत्पन्न हुआ करता है।

इस अदम्य शक्तिके सामने "पड्यंत्रकारी बादशाहों"की शक्ति पंगु हो जायगी । उनके लिए इसके सिवा और कोई शस्तान रहेगा कि उस शक्तिके सामने माथा झुकार्ये और खुद भी मानव समाजके उस रथमें जुत जायं जो साम्यवादी क्रांतिके द्वारा उन्मुक्त दिशाओंकी ओर तेजीसे बढ़ रहा होगा।

# प्रिंस कोपाटकिन : चरित्र-चित्रण ⊛

### [ ए० जी० गार्डनर ]

"ओह ! उन दिनों कैसे-कैसे असाधारण-शक्ति-संपन्न प्रतिभाशाली महापुरुष होते थे और अब उन दिगाजोंके सुकाबिले..." मेरे मित्रने यह अधरा चाक्य कहते हुए अपने हाथको इस तरह उपेक्षासूचक ढंगसे घुमाया जिसका अभिप्राय यह था कि वर्तमान कालमें महाप्रकर्षोका अभाव ही है, और उस अभावको प्रकट करनेके लिए उनके पास शब्द भी नहीं ! अपने मित्रके वास्यको पूरा करते हुए मैंने कहा-"जनाब, उन दिग्गजोंके सुकाबिलेके दिगाज आज भी पाये जाते हैं।" मेरे मिन्नने मानी ददतापूर्वक चुनौती देते हुए सुझसे पूछा—"मिसाकके लिए ?" मैंने निवेदन किया—"जरा दबी जवानसे बोलिए, क्योंकि मेरी मिसाल आपके नजदीक ही है।" मित्रने उस ओर देखा जिघर मैंने इशारा किया था कि उनकी निगाष्ट एक और प्ररुपपर पड़ी जो उस वाचनालयमें बात-चीत करनेवाले समृहके बीचमें विद्यमान था। ठीक फौजी ढंगपर कंधोंको फैलाये हुए वह नरपंगव एक सिपाहीकी भांति चुस्त खड़ा था। पर उसके प्रशस्त कलाट, भरी हुई भौहें, फैली हुई दादी तथा विशाल नेत्र यह बता रहे थे कि वह कोई दार्शनिक है। उसकी आंखोंसे बुद्धिमत्ता तथा परोपकारिता टपक रही थी. और वह बड़ी तेजीके साथ वातचीत कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि जितनी शीव्रताके साथ विचार उसके दिसागर्से आ रहे हैं उसका सका-बिला भाषाके मंद चालसे चलनेवाले शब्द नहीं कर सकते। बातचीत करते हुए वह बराबर अपनी चायके प्यालेमें चन्सच चला रहा था. पर प्याला अभी मुंहतक पहुंच नहीं पाया था। मेरे मित्रने पूछा—"भापका

<sup>\*</sup> यह चरित्र-चित्रण सन् १६१३ में लिखा गया था, जर्व प्रिंस क्रोपाटिकन जीवित थे।

मतलब प्रिंस क्रोपाटकिनसे हैं ?" मैंने कहा—"जी हां।" उन्होंने फिर पूछा—"क्या सचमुच आप ऐसा समसते हैं ?"

हां, सचमुच प्रिस क्रोपाटिकेन एक असाधारण प्रतिभाशाली दिग्गज महापुरुष हैं। यदि जीवन तथा व्यक्तित्वके तमाम विभिन्न पहलुओंपर विचार किया जाय तो निस्संदेह प्रिंस कोपाटिकन प्रराने जमानेकी वीरता-पूर्ण किस्से-कहानियोंके नायक ही प्रतीत होंगे। यदि वह इतिहासके प्रारंभिक कालमें उत्पन्न हुए होते तो उनकी कीर्ति एजेक्सकी तरह, जिसने अन्यायका जनरदस्त निरोध किया था. गाथाओं में गायी जाती: अथवा ने शोमेथियसके समान होते जो धरतीपर स्वतंत्रताकी अग्नि छानेके अपराध सें काकेशस पर्वतसे जंजीरों द्वारा बांध दिया गया था। कवि लोग उनके वीर कार्योंसे कार्योकी रचना करते और उनके संकट-भरे जीवन तथा उनके भाग निकलनेकी कथाएं बालक बालिकाओंको प्रोत्साहन देने और उनकी कल्पना-शक्तिको जाप्रत करनेके काममें आतीं। दरअसल इस जवांमर्दकी जिंदगीके नाटकमें इतना विस्तार और इतनी सादगी है कि उसकी मिसाल भाजके जमानेमें मिल नहीं सकती। आज इस समय. जब वह महापुरुष अपनी चायको चलाता और कुछ विश्राम लेता हुआ सा हमारे सामने एक प्रोफेसरके रूपमें विद्यमान है, हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हम रूस देशके महान विस्तार और उसकी दर्द-भरी कहानीको साक्षात देख रहे हों. अथवा मनुष्यकी आत्मा उठकर कितनी ऊंचाईतक पहुँच सकती है इसका दृष्टांत हमें प्रत्यक्ष दीख पदता हो।

प्रिंस क्रोपाटिकिनको हम बचपनमें एक अति प्राचीन तथा उच राजवंशमें उत्पन्न अपने पिताके साथ देखते हैं। यह समय है अत्याचार रूपी धनधोर अंधकारका। रात अंधेरी है—अन्याय, अंधकारका साम्राज्य है—और रूसी जाग्रतिके सूर्यके निकलनेमें अभी बहुत देर है—ज़ार निकोलस प्रथमका भयंकर पंजा जनताके सिरपर है। गुलामीकी प्रथा का दौर-दौरा है और गरीब जनता उसके जुएके नीचे कराह रही है। बालक क्रोपाटिकिनको जीवनके दो भिन्न-भिन्न प्रकारके—परस्पर-विरोधी—अनुभव होते हैं।

जब क्रोपाटकिन भाठ वर्षके ही थे. वह सम्राट जारके पार्षद बालक बना दिये गये। उस समय वह महाशक्तिशाली ज़ारके पीछे-पीछे चलते थे. और एक बार तो भावी सम्राज्ञीकी गोदमें सो गये थे ! जहां एक ओर उन्हें यह अनुभव हुआ वहां दूसरी ओर उनकी कोमल आत्मा दासन्त-प्रथाके भर्यंकर अत्याचारोंको अपनी आखों देखकर झळस गयी। एक दिन भिंस क्रोपाटिकनके पिता घरके दास-दासियों पर खफा हो गये. और उनका गुस्सा उतरा मकार नामके नौकरपर जो रसोइयेका सहायक था। उन्होंने मेजपर बैठकर एक हुक्मनामा लिखा—"मकार थानेपर ले जाया जाय और उसे एक सौ कोडे लगवाये जायं।" यह सुनकर बालक क्रोपाटकिन एकदम सहम गये और उनकी आंखोंमें आंसू आ गये. गला भर आया। वह मकारका ईतजार करते रहे। जब दिन चढ़नेपर उन्होंने मकारको. जिसका चेहरा कोड़े खानेके बाद पीला पड़ गया था और विलक्कल उत्तर रहा था. घरकी एक अंधकार-भरी गलीमें पड़ा देखा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर चूमना चाहा । मकारने हाथ खुड़ाते हुए कहा - "रहने भी दो। मुझे छोड़ दो. तुम भी बड़े होनेपर क्या बिलकुरू अपने पिताके ही जैसे न बनोगे ?" बालक क्रोपाटकिनने भरे गलेसे जवाब दिया-"नहीं, नहीं; हतिंज़ नहीं !"

नाटकका पर्दा बदलता है। जार निकोलसकी अंधेरी रात बीत गयी
है। लेकिन उसके बाद दास-प्रथा बंद होनेके कारण थोड़ी देरके लिए
जो उपःकाल आया था उसे प्रतिक्रियाके अंधकारने टक लिया और रूस
फिर पुलिसके अत्यावारोंसे कुचला जाने लगा। सैकड़ों निरपराध आदमी
फांसीपर लटका दिये गये और हजारों जेलमें ठेल दिये गये। सारे रूस
पर भय और आतंकका साम्राज्य था। लेकिन भीतर ही भीतर रूस
जामत हो रहा था। ज़ार एलेकज़ेंडर द्वितीयने अपने शासन सूत्र पुलिस
के दो जालिम अफसरों—ट्रेपोफ और शुवालोफ—को सौंप दिये थे।
वे चाहे जिसे फांसीपर लटका देते थे, चाहे जिसे निर्वासित कर देते थे;
फिर भी वे क्रांतिकारी गुप्त समितियोंकी कार्यवाइयोंको रोकनेमें सफल
नहीं हुए। ये समितियां जनसाधारणमें दनादन स्वाधीनता तथा क्रांति

का साहित्य बांट रही थां। इस घोर अशांतिमय वायु-मंडलमें भेद्की खाल बोढ़े एक अञ्चत किसान, अदरय भूतकी तरह, इघरसे उधर घूम रहा है। उसका नाम बोरोडिन है। पुलिसके अफसर हाय मल-मल कर कहते हैं—"वस अगर हम लोग बोरोडिनको किसी तरह पकड़ पायें तो क्रांतिकी इस सिपणिका सिर ही कुचल दिया जाय; हां, बोरोडिनको और उसके साथी-संगियोंको।" लेकिन बोरोडिनको पकड़ना आसान बात नहीं। जिन जुलाहों और मजदूरोंके बीच वह काम करता है वे उसके साथ विश्वासवात करनेको तैयार नहीं। सैकड़ों पकड़े जाते हैं; कुछको जलकी सजा मिलती है, कुछको फांसीकी ! पर वे बोरोडिनका असली नाम और पता बतलानेके लिए तैयार नहीं।

सन् १८७४ ई०की वसंतऋतु --संध्याका समय है। सेंट-पीटर्सबर्गके सभी वैज्ञानिक और विज्ञान-प्रेमी जियाप्रफिक्ल सोसाइटीके भवनमें महान वैज्ञानिक प्रिंस कोपाटिकनका न्याख्यान सुननेके लिए एकत्र हुए हैं। उसका विषय है फिनलैंडकी यात्राके फल। रूसके जल-प्रलय (Diluge) कालके विषयमें वैज्ञानिकोंने, जो सिद्धांत अबतक स्थिर कर रखे थे वे सव एकके बाद दूसरे खंडित होते जाते हैं और अकाट तकींके आधारपर एक नवीन सिद्धांतकी स्थापना होती है। सारे वैज्ञानिक जगतमें क्रोपा-टिकनकी धाक जम जाती है। इस महाप्ररुपके मस्तिप्कके विस्तारके विषयमें क्या कहा जाय। उसका शासन भिन्न-भिन्न ज्ञानों तथा विज्ञानोंके समुचे साम्राज्यपर है। वह महान गणितज्ञ है और भूगर्भ-विद्याका विशेषज्ञ: वह कलाकार है और प्रंथकार (बीस वर्षकी उम्रमें उसने उपन्यास लिखे थे ): वह संगीतज्ञ है और दार्शनिक। बीस भाषाओंका वह ज्ञाता है, और सात भाषाओंमें आसानीके साथ बात-चीत कर सकता है। तीस वर्षकी उम्रमें प्रिंस क्रोपाटकिनकी गणना स्वसके चोटीके विद्वानों-उस महान देशके कीर्ति-स्तम्भों-में होने लगती है। क्रोपा-टिकनको लड़कपन में फौजी काम सीखना पड़ा था, और पांच बरस बाद जब उनके सामने स्थानके चुनावका सवाल आया तो उन्होंने साइ-बेरियाको चुना। वहां सुधारकी जो योजना उन्होंने पेश की और

शास्त्रकी यात्रा करके एशियाके भूगोलकी भद्दी भूलोंका जिस तरह संशोधन किया उससे उनकी कीर्ति पहलेसे ही फैल चुकी थी। पर आज तो भौगोलिक जगतमें विजयका सेहरा उन्होंके सिर बांध दिया गया। वह जियाश्रिकल सोसाइटीके शकृतिक भूगोल विभागके सभापित मनोनीत किये गये। भाषणके बाद ब्लॉ ही गाड़ीमें बैठकर वह बाहर निकले ल्लों ही एक दूसरी गाड़ी उनके पाससे गुजरी। एक जुलाहेने उस गाड़ीमेंसे उझककर कहा—"मिस्टर बोरोडिन, सलाम!" दोनों गाड़ियां रोक दी गर्थी। जुलाहेके पीछेसे खुफिया पुलिसका एक आदमी उस गाड़ीमेंसे कूद पड़ा और बोला—"मिस्टर बोरोडिन उर्फ शिंस क्रोपाटिकन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।" उस जास्सके इशारेपर पुलिसके आदमी कूद पड़े। उनका विरोध करना व्यर्थ होता; क्रोपाटिकन पकड़ लिये गये। विवासघातक जुलाहा दूसरी गाड़ीमें उनके पीछे-पीछे चला।

## दो वर्ष बाद

क्रोपाटिकनको पीटर और पालके किलेमें अकेकी कोठरीमें रहते हुए दो साल बीत चुके हैं—उस किलेमें जिसका इतिहास रूसके महान-से-महान और उच्च-से-उच्च देशभक्तों तथा किवयोंकी शहादतका इतिहास है, जहां वे अंधेरी कोठरियोंमें पागलपनकी ओर अग्रसर हो रहे थे, जहां वे घुळ-घुळकर मर रहे थे और जहां वे जिंदा ही कन्नमें गाड़ दिये गये थे। दो बरस बीत गये और क्रोपाटिकनका मुकदमा अब भी पेश न हुआ! बाहरी दुनियासे उनका संबंध बिलकुळ नहीं था। मौत-जैसा सन्नाटा था। आखिर तंग आकर कई महीने बाद उन्होंने आसपासकी कोठरियोंमें रहनेवाले कैदियोंसे विचार-परिवर्तनका एक उपाय निकाला। दीवारपर खट-खटकी आवाजकी वर्णमाला बनायी और इस प्रकार संकेतों द्वारा उनसे बात-बीत होने लगी। जेलमें उन्होंने अपनी तन्दु एस्ती कायम रखनेके लिए कोई-न-कोई व्यायाम करना जरूरी समझा। पर वहां व्यायाम के लिए जगह कहां थी १ इसलिए उन्होंने अपनी कोठरीके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक कई हजार चहर छगाकर २ मील टहलना शुरू किया और स्टूळकी मददसे जिमनास्टिक करते रहे। उनके भाई अलेकजंडरने बहुत कुछ आंदोलन करके उन्हें लिखनेका सामान दिल्वा दिया था, जिससे वह हिम-युगके विपयमें अपना महान अंय लिख सके। इसी अंयकी वदोलत वह अपना दिमाग ठिकाने रख सके, नहीं तो कभीके पागल हो गये होते। लेकिन कोपाटिकन अपने स्वरकी ध्वनिका अंदाज ही भूल गये, क्योंकि जेलकी कोठरीमें उन्हें गानेकी मनाही कर दी गयी थी। दो वरस वाद वह वीमार पढ़ गये और इलाजके लिए फौजी जेलखानेके अस्प-तालमें भेज दिये गये। यहां उन्हें तीसरे पहर अस्पतालके सहनमें टहलने की इजाजत मिल गयी, यद्यपि हिययारवंद सिपाही बरावर उनके साथ रहते थे, और यहींसे वह भाग निकले। उनका यह भागना अल्यंत आश्चर्यजनक था। द्यूमाके उपन्यासोंको छोड़कर ऐसा सनसनीखेज किस्सा शायद ही कहीं पढ़नेको मिले। उनके जीवन-चरित्रका वह अध्याय जिसमें इस पलायनका वृत्तांत है हृदयको स्पंदित करनेवाली एक खास चीज है।

कोपाटिकनने अपने बाहरके दोस्तोंसे पत्र-ध्यवहार करके भागनेकी सारी तरकीव ते कर ली थी। जब लकड़ी लानेवालोंके लिए फाटक खुला उस समय कोपाटिकन टोप हाथमें लिये टहल रहे थे। कोई अजनबी आदमी फाटकके सिपाहीको बातोंमें उलझाये हुए था। पड़ोसके घरमें वेला वज रहा था। भागनेकी घड़ी ज्यों ज्यों नजदीक भाती जाती थी त्योंन्यों वेलाकी ध्वनि भी तेज होती जा रही थी। क्रोपाटिकन भागे, फाटक पार किया, झटसे गाड़ीमें सवार हुए, घोड़े सरपट दौड़े, सेंट-पीटर्सवर्गके सबसे शानदार होटलमें खाना खाया (जब पुलिस उस महानगरीके छिपनेके हरएक स्थानका कोना-कोना ढूंढ रही थी), किसीका पासपोर्ट लिया, फिनलैंड होकर स्वीडनकी यात्रा की, और वहां यूनियन जैक (ब्रिटिश झंडा) उड़ानेवाले जहाजपर सवार हो इंगलैंड जा पहुंचे। उनके जीवनकी यह घटना किसी उपन्याससे बढ़कर मनोरंजक है। प्रस कोपाटिकनका आत्म-चरित हमारे युगका सर्वश्रेष्ठ आत्म-चरित है।

इस महापुरुपका जीवन दो प्रवल भावनाओंसे प्रभावित रहा है।

एक भावना तो है दिसागी दुनियामें विजय प्राप्त करना और दूसरी मानव-समाजकी स्वाधीनताके लिए उद्योग । अंततोगत्वा इन दोनों भावनाओंका न्त्रोत एक ही है, यानी मानव-समाजसे प्रेम: और इस प्रेमके कारण ही क्रोपाटकिनके व्यक्तित्वमें वैसा ही आकर्षक माधुर्य है जैसा सर्दिसे ठिदुरनेवाले आदमीके लिए सूर्यंकी किरणोंमें । क्रोपाटकिनके इस हृदय-धाही गुणको देखकर विलियम मारिसकी याद आ जाती है. क्योंकि उनका स्वभाव भी वैसा ही प्रेमपूर्ण और सहृदयतायुक्त था. और वह साम्यवादीकी अपेका अराजकवादी अधिक थे। मैंने इन दो बातोंका उल्लेख इसलिए किया है कि इन दोनोंका संबंध है। साम्यवादी मनुष्यको क्षेत्रल भावनामें ही देखता है और समाजको कानुन द्वारा संचालित एक संस्था मात्र मानता है। साम्यवादीकी इस चिंता-धाराका नतीजा यह होता है कि मनुष्य तथा समाज उसके मस्तिष्कतक ही पहुंच पाते हैं. उसकी मनुष्यताको स्पर्श नहीं कर पाते: पर अराजकवादी, जिसे हद दर्जेका न्यक्तिवादी कहना चाहिए, मनुष्यको साक्षात और साकार रूपमें देखता है और इस कारण उसके प्रति उसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि वह मनुष्यको देख सकता है, उसकी बात सुन सकता है और उसे छ सकता है। इसारे कहनेका अभिप्राय यह है कि अराजकवादी तो व्यक्तिके सुख तथा हित-साधनोंके छिए चितित है और साम्यवादीको एक शासन-प्रणालीकी फिक्र होती है।

कोपाटिकनके राजनैतिक सिद्धांतोंका स्रोत है उनकी वैज्ञानिक तथा प्रेमपूर्ण विचार-धारामें। उन्होंने अपने महत्त्वपूर्ण प्रन्थ Mutual Aid& (पारस्परिक सहयोग) में डाविनके जीवन-संप्राम-संबंधी उस सिद्धांत का खंडन किया है जिसमें प्रकृतिको खूंख्वार साबित किया गया है, और जिसमें यह बात सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है कि प्रत्येक प्रकारका विकास जीवन-संग्रामका परिणाम है, एक प्राणीके दूसरेसे प्रतिद्वंद्विता करने का नतीजा है, और "प्रत्येकके लिए सम्पूर्ण समृहसे युद्ध करना अनिवार्य

<sup>\*</sup> इस पुस्तकका अनुवाद 'संघर्ष या सहयोग' नामसे 'मंडल'से प्रकाशित हुआ है।

है।" इस सिद्धांतके मुकाबलें कोपाटिकनने अपना यह सिद्धांत उपस्थित किया है कि विकास पारस्परिक सहायता, सहयोग और सिम्मिलित सामाजिक उद्योगका परिणाम है। क्रोपाटिकन लिखते हैं—"जीवोंमें सबसे अधिक समर्थ वही होते हैं जिनमें सहयोगकी प्रवृत्ति सबसे अधिक पायी जाती है, और इस प्रकार सहयोग-प्रवृत्ति विकासका मुख्य कारण है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूपसे वह उस जीव-श्रेणीके हितकी साधक है, क्योंकि वह उसकी शक्तिके क्षयको रोकती है, और अप्रत्यक्ष रूपसे वह उसकी बुद्धिकी वृद्धिके लिए सुविधा उत्पन्न करती है।"

इस सामाजिक भावनासे, जो सब चीजोंको विकसित करती हैं, क्रोपाटिकनने अपना व्यक्तिगत स्वाधीनताका सिद्धांत निकाला है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत स्वाधीनताके अवाध प्रयोगसे संपूर्ण मानव-समूह की सेवाका भाव उत्पन्न होता है। उनके शब्द सुन लीजिए—

"अपने दुःखंको प्रकट करनेके लिए जितने आंसुओंकी हमें जरूरत है उनसे कहीं अधिक आंसु हमारे पास हैं. और जितना अधिक आनंद न्यायपूर्वक हम अपने जीवनके कारण मना सकते हैं उससे कहीं अधिक आनंद मनानेकी शक्ति हममें विद्यमान है। एकाकी आदमी क्यों दुःखित और अशांत रहता है ? उसके दुःख तथा अशांतिका कारण यही है कि वह दसरोंको अपने विचारों और भावनाओं में शामिल नहीं कर सकता। जब हमें कोई बड़ी भारी ख़ुशी होती है उस समय हम दूसरोंको यह जतला देना चाहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व है, हम अनुभव करते हैं, श्रेम करते हैं।...उल्लासमय जीवन ही विकासकी और दौडता है।...यिट किसीमें काम करनेकी शक्ति है तो काम करना उसका कर्तव्य हो जाता है। 'नैतिक कर्त्तन्य' या धर्मको यदि उसके तमाम रहस्यवादी झाड्-झंखाड्से अलग कर दिया जाय तो वह इस सूत्रमें आ जाता है-"The condition of the maintenance of life is its expansion"-"अर्थात् जीवनका विस्तार जीवनको कायम रखनेकी अनिवार्य शर्त है।" क्या कोई पौधा अपनेको फूलनेसे रोक सकता है ? कभी-कभी किसी पीधके फूलनेका अर्थ होता है उसकी मृत्यु; पर कोई सुजायका नहीं, उसका जीवन-रस तो ऊपरकी ओर चढ़ता है। यही हालत उस मनुष्यकी होती है जो ओज तथा शक्तिसे परिपूर्ण होता है। वह अपने जीवनका विस्तार करता है। वह बिना हिसाब-किताबके दान करता है, क्योंकि बिना दानके उसका जीते रहना संभव नहीं। यदि इस दान-कार्यमें उसे अपना जीवन भी देना पड़े—जैसे कि फूलके खिलनेसे उसका अंत हो जाता है—तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीवन-रस तो—यदि वह जीवन-रस है—ऊपरको चढ़ेगा ही।"

इस तर्क द्वारा प्रिंस क्रोपाटिकन अपने नीतिशास्त्रपर पहुंचते हैं— उस नीतिशास्त्रपर जो किसीपर शासन नहीं चलाता, जो व्यक्तियोंका निर्माण किसी खास 'मॉडल' ( ढांचे ) पर करनेमें विश्वास नहीं रखता, और जो धर्म, कानृत या सरकारके नामपर व्यक्तियोंका अंग-मंग नहीं करना चाहता। क्रोपाटिकनका नीति-शास्त्र व्यक्तिको पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करता है। इसी नैतिकताके आधारपर उन्होंने ऐसे समाजकी कल्पना की है जिसमें किसी प्रकारका बाहरी नियंत्रण न होगा, जिसमें न कोई पूंजीवाद होगा और न कोई सरकार, और जिसमें प्रत्येक मनुष्यको अपनी रुचिका कार्य चुनने और करनेका अधिकार होगा। समाजकी भिक्य-भिन्न आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए स्वाधीन समृह होंगे और इन समृहोंके संघ होंगे। यह बतलानेकी 'आवश्यकता नहीं कि बर्गसनकी फिलासफी और सिंडिकैलिजमके प्रयोगोंका स्नोत प्रिंस क्रोपाटिकनकी शिक्षाओंमें ही पाया जाता है।

क्रोपाटिकन अपने प्रतिपादित नीति-शास्त्रका अक्षरशः पालन करते हैं। वह बड़ी सादगी और स्वाधीनताके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके चेहरेपर प्रेमपूर्ण मुस्कराहट सदा खेळती रहती है। न उन्हें रुपये-पैसेकी चाह है, न किसी पद-प्रतिष्ठा की। उन्होंने रूसमें अपनी बड़ी जागीरोंको लात मारकर लुक-छिपकर इधर-उधर भटकनेवाले क्रांतिकारीका फाकेमस्तीका जीवन स्वीकार किया और अपने वैज्ञानिक लेखोंसे जीविका चलाना ठीक समझा। उन्होंने अपने 'राजकुमार'के पदको तिलांकिल देकर ग्रीव मजदूरोंकी सेवाका व्रत प्रहण किया, और

भाज वह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर-सभा तथा उसके आंदोलनोंके केंद्र-स्थान— प्रेरक शक्ति वने हुए हैं। रूस छोढ़े उन्हें सेंतीस वर्ष हो चुके, और वह अभीतक वहां लौटकर नहीं गये। पर रूस उन्हें नहीं भूला। रूसी-सरकारने उन्हें स्विट्जालेंडसे, जहां वह अपने पत्र 'La Revolte' ( वगावत ) का संपादन करते थे, निकलवा दिया। उसने उन्हें चालाकी से पकड़वा मंगानेका पड्यंत्रभी किया, पर सफल न हुई। सन् १८८७ में जब क्रोपाटकिनने अपना श्रंथ In Russian and French Prisons' ( रूसी और फ्रांसीसी जेल्खानोंमें ) छपाया तो उसकी सारी प्रतियां उड़ा दी गयीं और प्रकाशक महाशयका कारवार ही रहस्यपूर्ण ढंगसे एक-वारगी बंद हो गया!

हां. एक वार रूस-सरकार उनको दंड दिलानेमें सफल हुई। सन १८८२ में लीभोंमें जो वलवा हुआ था उसमें फ्रांसीसी सरकार द्वारा वह पकड़े गये। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये वलवे ख़फिया पुलिसवालोंने कराये थे। क्रोपाटिकन उन दिनों लंदनमें थे। यह वात ध्यान देनेयोग्य है कि क्रोपाटिकनने न तो तब और न पहले कभी हिंसात्मक उपायोंका समर्थन किया था: पर उनपर यह इलजाम लगाया गया कि वे वलवे उन्हींकी प्रेरणासे हुए। वह फांस वापस गये और उन्हें ५ वर्षका कारावास, ३० वर्ष पुलिसकी निगरानी तथा अन्य कई दंड दिये गये । रूस सरकार फूली न समायी और जोशमें आकर सकहमा चलानेवालोंको पदक दे डाले ! उसकी यह भूल विघातक सिद्ध हुई । परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण यूरोपमें क्रोपाटकिनके छुटकारेके लिए आंदोलन उठ खड़ा हुआ। फांसकी सरकार अपने हठपर कायस रही: पर उसने कोपाटिकनके लिए जेलमें एक सुविधा कर दी,-एक खेत उनको अपने कपि-संबंधी प्रयोगोंके लिए दे दिया। वहां क्रोपाटिकनने जो प्रयोग किये उन्होंने कृषि-जगतमें क्रांति-सी कर दी। उन प्रयोगोंके भाधारपर ही आगे चलकर उन्होंने 'Field, Factories and Workshop' नामकी किताब लिखी। क्रोपाटकिनके छुटकारेके लिए आंदोलन निरंतर जारी रहा। अंतमें फूंच सरकारके एक उच पदाधि-

कारीको यह बात खुछे तौरपर स्वीकार करनी पड़ी कि "क्रोपाटिकिनके छुटकारेमें छुछ राजनैतिक कारण वाधक हैं।" असली भेद आखिर प्रकट हो ही गया ! हरएक आदमीकी जवानपर एक ही बात थी—"क्या रूस-सरकारको खुश करनेके लिए ही क्रोपाटिकन जेलमें रखे जायंगे ?" जव फूँच सरकारको यह चुनौती दी गयी तो उसके पार्व उखड़ गये, और तीन वर्ष जेलमें रहनेके बाद क्रोपाटिकन छोड़ दिये गये।

रूस-सरकारने इस दुःखद समाचारको सुनकर क्या किया, सो भी सुन छीजिए। इस घटनाके बाद सेंट-पीटर्सबर्ग-स्थित फ्रांसीसी राजदूतके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि वह इस्तीफा देकर पेरिस छीट आये।

× × ×

फिर मैंने अपने मिन्नसे पूछा—"कहिये जनाब, अब आपकी राय कोपाटिकनके बारेमें क्या है ?" मैंने उनका परिचय क्रोपाटिकनसे करा दिया था, और जब हम उनसे मिल्लकर लीटे तब भी उन्हें चायके प्याले में चम्मच चलाते हुए ही छोड़ आये !

मेरे मित्रने उत्तर दिया—"यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्रोपाटिकन दिग्गज महापुरुष हैं या नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि वह महात्मा हैं।"

### पुनश्च

### [ श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी ]

४२ वर्ष विदेशमें रहकर सन् १९१७ में रूसकी राज्य-क्रांतिके बाद क्रोपाटिकन अपनी मातृभूमिको छौटे। जनताने उनका हृदयसे स्वागत किया। जिस ट्रेनसे वह रूसमें यात्रा कर रहे थे उसको प्रत्येक स्टेशनपर छोगोंकी मीड घेर छेती थी, और 'क्रोपाटिकन आ गये,' 'क्रोपाटिकन आ गये,' ये शब्द हर शादमीकी जबानपर थे।

स्समें क्रांति हो जानेके बाद जब छेनिनका शासन प्रारंभ हुआ उन दिनों क्रोपाटिकन मास्कोके निकट डिमिट्रोफ नामक प्राममें रहते थे। गोकि उनका स्वास्थ्य खराव था—वह ७५ वर्षके हो चुके थे— फिर भी उन्हें उतना ही मोजन सोविएट सरकारकी शाखाकी ओरसे दिया जाता था जितना बूढ़े आद्मियोंके लिए नियत था। उन्होंने एक गाय रख छोड़ी थी, और अपनी स्त्री तथा पुत्रीके साथ वह इस कठिन परिस्थितिमें रहा करते थे। यार लोगोंने उनके गाय रखनेपर भी एतराज किया! जरा कल्पना कीजिए, जिसने अपने देशकी स्वाधीनताके लिए ५० वर्षतक कार्य किया उसके लिए बुढ़ापेमें, बीमारीकी हालतमें, एक गाय रखना भी आक्षेपका विषय समझा जाता है!

कोपाटिकन तो सरकारी शासन-प्रणालीके खिलाफ थे, इसलिए सरकारसे शिकायत करना उनके सिद्धांतके विरुद्ध था, और शिकायत उन्होंने की भी नहीं। पर उनके कुछ मित्रोंको यह बात बहुत अखरी, और उन्होंने स्थानीय सोविएटके अधिकारियोंसे शिकायत कर ही दी; पर उसका परिणाम कुछ न निकला। आखिरकार यह खबर लेनिनके कानों तक पहुंचायी गयी। लेनिन क्रोपाटिकेचके प्रशंसक थे। उन्होंने तुरंत स्थानीय सोविएटको हुक्म लिख भेजा कि क्रोपाटिकेनके भोजनकी मात्रा बढ़ा दी जाय और उन्हें गाय रखने दिया जाय। क्रोपाटिकेनकी पुत्रीके पास लेनिनके हाथका लिखा हुआ यह पूर्चा अब भी मौजूद है।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि लेनिन और प्रिंस क्रोपाटिकनके सिद्धांतोंमें जवरदस्त मत-भेद था। एक लेखकने लिखा है—"यद्यपि क्रोपाटिकन बोल्शेविक लोगोंके द्वारा क्रांतिका जो विकास हो रहा था उसमें ज्यावहारिक रूपसे कोई भाग नहीं ले सकते थे, तथापि उन्हें इस बातकी चिंता अवश्य थी कि बोल्शेविक लोग दमनकी जिस नीतिका आश्रय ले रहे हैं वह स्वयं क्रांतिके लिए हानिकारक है, और मनुष्यता की दृष्टिसे भी वह अनुचित है। लेनिनने अपने एक मित्रके द्वारा, जो क्रोपाटिकनके भी मित्र थे, उनके पास यह संदेश भेजा कि में आपसे मिलनेको उत्सुक हूं और आपसे बात-चीत करनेके लिए आपके ग्राम डिमिट्रोफ भी आ सकता हूं। क्रोपाटिकन राजी हो गये, और दोनोंकी बातचीत हुई। यद्यपि लेनिन सहद्यतापूर्वक मिले और उन्होंने क्रोपाटकिनके विचारोंको सहानुभूतिके साथ सुना भी, पर इस बातचीतका परिणाम कुछ भी न निकला।"

प्रिंस कोपाटिकन उच्च कोटिके आदर्शवादी थे। वह अपने सिद्धांत पर समझौता करना जानते ही न थे। सोविएट सरकारने उनसे कहा था कि वह अपनी पुस्तक 'फ्रांसकी राज्यक्रांति'का अधिकार चहुत-सा रूपया लेकर सरकारको दे हैं, क्योंकि वह उसे अपने स्कूलोंमें पाठ्य-पुस्तक नियत करना चाहती थी; पर उन्होंने इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह एक सरकारकी ओरसे आया था। केंद्रिज यूनिवर्सिटीने उन्हें मूगोल-शास्त्रकी अध्यापकीका काम करनेके लिए निमंत्रण दिया, पर साथ-ही साथ यह भी कह दिया कि हमारे यहां अध्यापक होनेके वाद आपको अपने अराजकवादी सिद्धांतोंका प्रचार चंद कर देना पढ़ेगा। आपने इस नौकरीको धता बता दी। अराजकवादके प्रचारार्थ उन्होंने जो कार्य किया उसके बदलेमें एक पैसा भी किसीसे नहीं लिया। जब वह अत्यंत गरीबीकी हालतमें इंगलेंडमे रहते थे उन दिनों लोगोंने उन्हें दान देना चाहा, किसी-किसीने उन्हें रूपया उधार भी देना चाहा, पर आपने उसे भी नामंज्र कर दिया। घोर आर्थिक संकटके समय भी जो लोग उनके पास आते थे उन्हें वह जो कुछ उनके पास होता था उसमेंसे दे देते थे।

एक वार सुप्रसिद्ध करोड़पती एंड़ू कारनेगीने क्रोपाटिकनको अपने घरपर किसी पार्टीमें निमंत्रण दिया। क्रोपाटिकनने उस निमंत्रण-पत्रके उत्तरमें लिखा—"में उस आदमीका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता जो किसी भी अंशमें मेरे अराजकवादी बंधु वर्कमेनको जेलमें रखनेके लिए जिम्मेदार है।"

पाठक पूछ सकते हैं, क्रोपाटिकिनको अपने अंतिम दिन कैसे व्यतीत करने पदे १ ७५ वर्षकी उम्रमें वह अपनी 'नीति-शाख्य' (Ethics) नामक अंतिम पुस्तक लिख रहे थे। किताबोंके खरीदनेके लिए उनके पास पैसा नहीं था। जब कभी मित्र लोग थोड़ा-सा पैसा भेज देते तो एक-आध आवश्यक पुस्तक खरीद लेते। पैसेकी कमीके कारण ही वह कोई क्षकें या टाइपिस्ट नहीं रख सकते थे, इसलिए अपने ग्रंथकी पांडुलिपि बनाने और चीर्जोकी नकल करनेका काम उन्हें खुद ही करना पढ़ता था। भोजन भी उन्हें पुष्टिकर नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी कम- जोरी बढ़ती जाती थी, और एक धुंधले दियेकी रोशनीमें उन्हें अपने ग्रंथकी रचना करनी पढ़ती थी।"

यह बर्ताव किया गया स्वदेशमें, उस महापुरुषके साथ, जिसने लाखों की धन-संपत्तिपर लात मारकर अत्यंत गरीबीकी हालतमें वद्दूंगीरी तथा जिल्दसाजी करके गुजर करना उचित समझा; जारके पार्षद और गवर्नर-जेनरलके सेक्रेटरी होनेके बजाय जिसने किसानों तथा मजदूरोंका सखा होना अधिक गौरवयुक्त माना, संसारके वैज्ञानिकोंमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होनेपर भी जिसने वैज्ञानिक अनुसंधानोंके कार्यको भारतवर्षके एकांत-वासी मोक्षाभिलाषी संन्यासियोंकी स्वार्थ-भावनाके समान समझ कर तिलांजिल दे दी, और अराजकवादके प्रचारके लिए जिसने अपने जीवनको बीसियों बार खतरेमें ढाला, जिसने न केवल अपने देश रूस की स्वाधीनताके लिए वरन् इंगलेंड और फांस आदि देशोंके मजदूरोंके संगठनके लिए भी अपनी शक्ति अपिंत कर दी, जो ४२ वर्षतक अपने देशके निर्वासित रहा, जो दरअसल ऋषि था—द्रष्टा था, और जिसके सिद्धांत कभी मानव-समाजके स्थार्थ कल्याणके कारण बनेंगे!

इसमें किसीको दोष देना अनुचित होगा, क्योंकि शासनके मोहमें फंस कर मानव अपनी मनुष्यता खोकर मशीन बन ही जाते हैं। सच है— 'प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं।'

८ फरवरी सन् १९२१ को ७८ वर्षकी उम्रमें प्रिंस क्रोपाटिकनका देहांत हो गया। सोविएट सरकारने कहा कि हम गवर्नमेंटकी ओरसे उनकी अंत्येष्टि-किया करना चाहते हैं; पर उनकी पत्नी तथा छड़कीने इसे अस्वीकार कर दिया। अराजकवादियोंने मजदूर-संघके भवनसे उनके शवका छुद्धा निकाला। २० हजार मजदूर साथ-साथ थे। सदीं इतने जोरोंकी थी कि वाजेतक बर्फके कारण जम गये! छोग काछे झंडे छिये हुए थे और चिछा रहे थे—"क्रोपाटिकनके साथी-संगियों को—अराजकवादी बंधुओंको—जेलसे छोड़ो।"

सोविएट सरकारने डिमिट्रोफका छोटा-सा घर क्रोपाटकिनकी विधवा पत्नीको रहनेके लिए दे दिया और उनका मास्कोवाला मकान उनके मित्रों और भक्तोंको दे दिया, जहां उनके प्रंथ, कागज-पत्र, चिट्टियां तथा अन्य वस्तुएं सुरक्षित हैं। क्रोपाटिकनके जो मित्र तथा भक्त संसारमें पाये जाते हैं उन्हीं की सहायतासे इस संग्रहालयका संचालन हो रहा है।

स्वाधीनताका यह भद्वितीय पुजारी युग-युगांतरतक भ्रमर रहेगा। उसका न्यक्तित्व हिमालयके सदश महान और आदर्शवादिता गौरीशंकर-शिखरकी तरह उच्च है!

जन-समस्या

सम्बन्धी 'मएडल' के

प्रकाशन

- १. हम क्या करें ? ( टालस्टॉय )
- २. लोक-जीवन ( काका कालेलकर )
- ३. हमारे गांव और किसान ( चौघरी मुख्तारसिंह )
- ४. समाजवाद पंजीवाद
- ५. किसानों का सवाछ
- ६. ग्राम सेवा ( स॰ गांधी )
- ७. हिन्द स्वराज
- ८, गावोंका आर्थिक सवाल
- रचनात्मक कार्यक्रम : कुछ सुझाव ( राजेन्द्रशसाद )
- १०. रचनात्मक कार्यक्रम ( गांधीजी )